## १. ऋाविर्भाव-काल

मध्य-युग के हिंदू धर्मोद्धारकों तथा हिंदी किवयों में गोसाई तुलसीदासजी का विशेष स्थान हैं। उनका जन्म ही मानों विनाशो-नमुख हिंदू धर्म की रक्षा के लिये हुआ था। असिहष्णु मुसलमानों के घोर अत्याचार से पीड़ित जनता की आशा-शृक्ति, सब दिशाओं के द्वार बंद पाकर, उस एकमात्र दिशा की ओर मुड़ी, जिसका द्वार बंद करना किसी के सामर्थ्य में नहीं हैं। भगवान के अतिरिक्त और कौन निराशों की आशा का अवलंब हो सकता हैं? भारत में धर्मोपदेशकों को कभी कभी नहीं रही; पर धर्मोपदेशकों की वाणी इस आपत्काल में जनता को विशेष मनोमुख्धकारिणी प्रतीत हुई। उसी समय भक्ति की गंगा, एक छोर से दूसरे छोर तक, सारे देश को आप्लावित करती हुई, बड़े बेग से बहने लगी।

भक्ति का जल एक ही फाट में नहीं बहा। इसकी दो शाखाएँ फूट पड़ीं—एक निर्गुण और दूसरी सगुण। निर्गुण शाखा विराग को लेकर चली। विरक्ति-जनक परिस्थितियों के कारण पहले पहल जनता को उसमें अधिक आकर्षण दिखाई दिया। हिंदू-मुस्लिम-ऐक्य की मधुर भावना भी निर्गुणभाव का प्रत्यच्च परिणाम थी। पर निर्गुण किनशाखा जनता को जिस आनंद में निमंजित करना चाहती थी वह सर्वथा अपार्थिव था। उच्च श्रेणी की व्यक्तिगत साधना के बिना उसको प्राप्त करना आसंभव था। इसलिये निर्गुणधारा जनसाधारण धर्म का स्थान ग्रहण करने में असमर्थ थी। लोक-धर्म परिपक्व और अपरिपक्व सभी प्रकार की चेतनाओं को साथ लेकर चलता है; पर निर्गुण मार्ग ऐसा नहीं कर सकता। निर्गुण के विस्तीर्ण चेत्र में भक्ति का जल अवश्य फैल जाता है; पर उसकी गहराई कम हो जाती है। हिंदू मुसलमान आदि सभी जातियों निर्गुण पंथ में सम्मिलित होने के लिये स्वतंत्र थीं। पर सभी जातियों के सभी लोग स्वभावतः उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते थे।

इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि निर्गुण पंथ लोक-विरोधी स्वरूप को लेकर चला था। ऐसा करना निर्मुण पंथ के प्रवर्तकों के उद्देश्य से घोर अनिभज्ञता प्रकट करना है । निर्गुणियों ने लोक का उतना ही विरोध किया है जितना वह विरोध लोक-संरच्चण में सहायक हो सकता था तथा जितने से लोक अपनी पारमार्थिक सत्ता को न भूले। लोक का लोकत्व जहाँ लोकत्व ही के लिये हैं वहाँ वह स्वार्थ की वृत्तियों से अभिभूत हो जाता है। ऐसी दशा में न वह रचा किए जाने के योग्य रहता है और न इसी योग्य कि स्वयं अपनी रज्ञा कर सके। धर्म अनुभूति का विषय है; किंतु लोकधर्म में अनुभूति के बिना भी धर्म की अगेर प्रवृत्ति दिखाना एक सामाजिक गुए हैं। राजशक्ति की त्रोर से सारी जनता में एक ही धर्म के प्रसार के प्रयत के मूल में भी संभवतः लोक-संग्रह की ही भावना हो। परंतु अनुभूति-हीन वैराग्य धर्म उस लोक-विरोधी रूप में प्रकट होता है जो समाज की शृंखला को तोड़ देता है। निर्मुण पंथ के प्रवर्तक कबीर साहब भी इस संभावना के लिये आँखें बंद किए हुए नहीं थे। गुरु बनकर समाज के सब बंधनों से परे हो जाने के इच्छुक अनुभूतिहीन वाचक ज्ञानियों को ही लच्य करके कबीर ने कहा था-

पहरथो काल सकल जग ऊपर, माहि लिखे सब ज्ञानी । लाया साखि बनाय कर इत उत श्रन्छर काट , कह कबीर कब लग जिए जूठी पत्तल चाट । ऐसे ज्ञानियों से तो संसारी भला, जो परमात्मा के भय से लोक-मर्यादा के घेरे में रहता है ।

ञ्चानी मूल गँवाइया श्राप भए करता।
ताथे संसारी भला जो रहे डरता॥
तुलसीदास जो के समय में यह दिखीत्रा ज्ञान बहुत फैल गया।
था। उन्होंने देखा कि—

ब्रह्मज्ञान बितु नारि नर कहिंह न दूसरि बात । लोक के लिये मर्यादित श्रुति-सम्मत धर्म के अंतर्गत जो भक्ति का मार्ग बताया गया है उसका तिरस्कार कर ये लोग नाना प्रकार मन-माने पंथ चलाने लगे।

श्रुति-सम्मत हिर-भिक्त पथ संयुत बिरित बिबेक।
तेहि परिहरिह बिमोह बस करपिहें पंथ श्रनेक॥
वेद श्रीर पुराणों की निंदा करना इन लोगों का एक त्रावश्यक
लज्ञ्ण हो चला था। इसी में ये लोग त्रापने को कृतकार्य सममते थे
श्रीर वास्तविक भक्तिभाव से कोसों दूर रहते थे—

"साखी सबदी दोहरा, कहि किहनी उपलान।
भगत निरूपहिं भगति कलि, निदहिं बेद पुरान॥"
इस लोक-द्रोही रूप का निराकरण आवश्यक था।

लोक-धर्म की प्रतिष्ठा सगुण भक्ति-शाखा ही के द्वारा संभव थी। जिन परिस्थितियों ने जनता को भगवान की शरण में जाने की प्रेरणा की थी उनका निराकरण हुए बिना जनता के विश्वास के लिये श्राधार नहीं मिल सकता थां। त्रिगुणात्मक संसार के कहों को निर्गुण ब्रह्म भी सगुण साधन के ही द्वारा दूर कर सकता है। किसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म पर इच्छा का श्रारोप करने पर भी वह मनुष्य के ही हाथों से पूर्ण हो सकती है। लोक-कल्याण के कार्यों में प्रवृत्त करने श्रीर होनेवाली शक्ति में हिंदू ब्रह्म का सगुण रूप देखते हैं। राम श्रीर कृष्ण न जाने कब से उनके भक्ति-भाव श्रीर विश्वास के श्राधार हो रहे हैं। फिर लोग राम श्रीर कृष्ण की श्रीर मुड़े। वैष्णव भक्ति ने भगवान के इन्हीं सगुण रूपों को लेकर सारे देश को परिष्लावित किया। निवाकी-चार्य श्रीर बङ्मभाचार्य ने कृष्ण की भक्ति को श्रीर रामानंद ने सीता-राम की भक्ति को प्रधानता दी। भक्त कियों ने उनका श्रमुसरण किया। इस प्रकार सगुण धारा की कृष्ण-भक्ति श्रीर राम-भक्ति हो प्रशाखाएँ हुई।

निर्पुण धारा तो निवृत्ति-मार्ग को लेकर चली ही थी, कृष्ण-भक्ति ने भी प्रवृत्ति-मार्ग की उपेत्ता की। कृष्ण भी लोक-कल्याणकारी रूप में प्रकट हुए थे। कर्म-मार्ग से विमुख होते हुए ऋर्जुन को उन्होंने अन्याय के दमन के लिये और न्याय की रचा के लिये युद्ध में प्रवृत्त किया था और स्वयं उसमें उनकी सहायता की थी। कृष्ण के इसी स्वरूप को देखकर संजय ने बरबस दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र से यह कद्ध सत्य कहा था—

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थी धनुर्धरः।

तत्र श्रीविजयो भूतिश्रुंवा नीतिमैतिमैत ॥ गीता; १८, ७८। इस रूप की त्रोर कृष्ण-भक्ति ने दृष्टि नहीं ठहराई। कृष्ण की बाल-क्रीड़ात्रों त्रोर रासलीलात्रों में ही उसने त्रपनी कृतकार्यता समभी। सूर इत्यादि कृष्ण-भक्त कियों ने कृष्ण के जीवन के जिस त्रानंद-विनोदी त्रांश को सामने रखा उससे मनुष्य की वासना को ब्रह्मानंद की त्रपेत्रा त्रिधक तृप्ति त्रवश्य मिली; पर वह लोक के त्राधिक काम की न हुई। त्रागे चलकर हिंदी कविता में कृष्ण त्रीर राधा सदा के लिये विलासी नायक-नायिका का स्थान प्रहण करने के लिए घसीटे गए। लोक-संग्रह के भावों के स्थान पर उसने जनता को मुगलों की विलास-प्रियता को नकल करने को योग्यता प्रदान की। जिस शक्ति के कारण मुसलमानों ने भारत के वैभव को त्रपनाया था त्रीर त्रव वे वेखटके विलासी हो रहे थे, उसके उत्पादन त्रीर सदुपयोग की विधि के ज्ञान की त्रावश्यकता त्रभी तक बनी हुई थी।

जिस समय भारत के वैभव पर लुच्ध मुसलमानों ने पश्चिमोत्तर से इस देश पर आक्रमण करना आरंभ किया था, उस समय उससे उतना भय नहीं था, क्योंकि वह बाहरी आक्रमण था और उसके प्रतिरोध का उपाय भी हो सकता था। भारतीयों ने अंत तक उसका उपाय किया भी। उनके उपाय के विफल होने पर भी मुसलमानों की विजय केवल शारीरिक जय थी। भारतीयों की आत्मा अब तक अजेय सिद्ध हुई। भारत की आत्मा को जीतने का उपक्रम मुगलों के समय में हुआ। सब अंडों को एक ही साथ पाने की आशा से सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को काटने की मूर्खता का अनुभव शेरशाह को पहले पहल हुआ। अकबर ने उसकी नीति को चरम सीमा तक पहुँचाया

#### श्राविभोव-काल

और भारतीयों की आत्मा की विजय का श्रीगणेश हुआ। पश्चिमोत्तर के स्थूल आक्रमण ने सूदम रूप धारण कर भारत के केंद्र दिल्ली और आगरे को अपना प्रधान स्थान बना लिया। स्वाधीन-वेता हिंदुओं की बेड़ियाँ सोने की कर दी गईं और वे अब उन्हें गहने सममकर चाह से पहनने लग गए। मानसिंह सरीखे कई वीरशेष्ठ राजा अकबर बादशाह की नौकरी करना अपना सौभाग्य सममने लगे। नौकरी और शिचा के बीच में वह अनिष्टकारी सम्बन्ध स्थापित हो गया जो आज भी हमारे राष्ट्रीय जीवन का अभिशाप हो रहा है। शिचा से संस्कृति का सम्बन्ध न रह गया था। माता-पिता अपने बालकों को वही शिचा देना पर्यात सममते थे जिससे वे अपनी उदर-पूर्ति कर सकें। तुलसीदासजी को यह बात विशेष अखरी—

मात पिता बालकन्ह बोलावहिं। उदर भरइ सोइ धर्म सिखावहिं॥

हिंदुत्रों ने भी मुसलमानी बाना पहन लिया। जहाँ तक केवल मुझा लोग हिंदू धर्म पर त्राक्रमण करते थे, वेद-पुराणों की निंदा करते थे वहाँ तक तो विशेष चिंता की बात न थी। परंतु हिंदुत्रों ने जब मुसलमानों से इस बात को सीख लिया तब वर्णाश्रम को व्यवस्था त्रीर निगमों के त्रानुशासन में व्यवधान पड़ने का पूरा त्रायोजन हो गया, जिससे हिंदू धर्म को नींव हिल जातो। निर्मुणियों के वर्णाश्रम धर्म त्रीर निगमागम का विरोध बहुत त्रांश में मुसलमानी प्रभाव का परिणाम था। मुझात्रों की नकल करके हिंदू भी वर्णाश्रम त्रीर वेद-पुराणों की निंदा करना सभ्यता का चिह्न सममने लग गए—

बरन धरम नहिं भ्राश्रम चारी। श्रुति-विरोध-रत सब नर नारी॥

प्रतिष्ठित राज-घरानों को लड़िकयाँ अकबर के हरम की होभा बढ़ाने लगीं। कट्टर हिंदू की दृष्टि में इससे अधिक हीनता का दृष्टांत हो हो नहीं सकता था। महाराणा प्रताप के अकबर को उसका फूफा कहने पर मानसिंह लिखित होने के बदले कुद्ध हुआ था और परिणाम हुआ हल्दीघाटी की लड़ाई। हल्दीघाटी की लड़ाई में हिंदुओं का विदेशी शक्ति के विरोध में अस्न प्रहण करना उस सूहम सांस्कृतिक युद्ध का

स्थूल व्यक्त रूप था जिसमें हिंदू हिंदुत्त्व पर त्राक्रमण कर रहे थे। पर यह विरोध देशव्यापी नहीं था। इसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव था । सुद्तम भाव-त्रेत्र में होने वाले इस सांस्कृतिक संघर्ष में हिंदुत्व को अपनी रचा के लिये प्रताप से भी बड़े योद्धा की आवश्यकता थी, जो केजल कुछ राजपूतों को हो नहीं, प्रत्युत संपूर्ण हिंदू समाज को अपनी रचा के लिये संगठित करता। तुलसीदास के रूप में वह योद्धा प्रकट हुआ। परंतु यह न समभना चाहिये कि तुलसीदासजी को धर्म के नाम पर वैमनस्य बढ़ाना त्रभोष्ट था। इसके विपरीत उन्होंने कहीं भी इस बात का त्राभास नहीं त्राने दिया है, क्योंकि वे जानते थे कि तामसिक वृत्तियों को जागरित कर जो स्फूर्ति उत्पन्न की जाती है वह चएएथायिनी होती है; श्रीर जाते जाते श्रपने श्राश्रय को श्रीर भी निर्वल बनाकर छोड़ जाती है। इसके ऋतिरिक्त धर्म-विरोध हिंदू धर्म के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। इसीलिये गीता में कहा है कि जो धर्म और धर्मी का विरोधी हो वह धर्म नहीं, अधर्म है। तुलसीदासजी ने जिस मार्ग का अवलंबन किया उसमें समय की आवश्यकता और न्याय-संगतता दोनों का ध्यान रखा गया था। स्वयं बल का संपादन कर विरोधी के आक्रमणों को अटल सहते हुए उनकी व्यर्थता प्रदर्शित करना वे उचित समभते थे, जिससे वह स्वयमेव अपने विरोध को छोड़ दे।

इसके लिये यह आवश्यक था कि हिंदू समाज का पितताबस्था से उद्धार किया जाय। जैसा हम अपर देख चुके हैं, हिंदुओं की परमुखापेचिता के कारण उनका जो पतन हुआ था उसने जीवन के सभी विभागों में क्याघात डाला था। समाज में उच्छू इलता बढ़ गई थी। शील की विगर्हणा और विलासिता की वृद्धि हो रही थी। असहिष्णु विदेशी राजाओं का तो कहना ही क्या, स्वयं हिंदू राजा भी प्रजा के धन के लालची थे। वे प्रजा की चारित्रिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करना अपना धर्म नहीं समफते थे—

गोंड गॅवार नृपाल कलि, जवन महा महिपाल। सांम न दाम न भेद कलि, केवल दंड कराल॥ द्विज श्रुति-वंचक, भूप प्रजासन।"

नृप पाप-परायन धर्म नहीं। किर दंड विडंब प्रजा नितहीं।। जो ब्राह्मण और संन्यासी धर्म के स्तंभ समक्ते जाते थे वे ही अपने कर्तव्य से अष्ट होकर धर्म के नाश पर तुले हुए थे—

बिप्र निरच्छर लोलुप कामी। निराचार सठ बसली स्वामी। 
बहुदाम सँवारहिं धाम जती। बिषया हरि लीन्ह नहीं बिरती।
जहाँ पवित्रता का समावेश होना चाहिए था वहाँ अनाचार होने
लगाथा—

सुरसदननि तीरथपुरनि निपट कुचाल कुसाज ।

हिंदू समाज को इस शोचनीय दशा से उबारने के लिये तुलसी-दासंजी ने उसके सामने रामचंद्रजी का पुनीत आदर्श रखा। राम-चंद्रजी के चरित्र के द्वारा उन्होंने परमात्मा का वह रूप जनता के सामने रखा जिसने जन-साधारण की धार्मिक वासना को तृप्त करते हुये उनको लोक-मर्यादा-पालन और शील-संपादन आदि गुणों की मधुर शिचा दी। रामभक्ति के द्वारा उन्होंने उनके हृदय में वह आशा अदीप्त की जिसके द्वारा वे परमात्मा को पाप का भार उतारने के लिये और धर्म का प्रसार करने के लिये पृथ्वी पर आता हुआ देखें। धर्म के इसी शक्ति-शाली सौंदर्य को राम में देखकर राम-मय होकर ही आज हिंदू जाति जीवित है।

हम पहले कह चुके हैं कि भिक्त की दो प्रमुख शाखाएँ हुई —एक निर्मुण और दूसरी सगुण । निर्मुण शाखा में ज्ञान-मार्ग का उद्घाटन करने वाले कबीर, दादू आदि संत हुए। इसी शाखा की एक दूसरी अंत- शाखा प्रेममार्गी सूफी कवियों के रूप में प्रकट हुई, जिसने रहस्यमयी वाणी द्वारा आत्मा का परमात्मा से संबंध प्रतिपादित किया और उसमें लीन होने की उसकी उत्कट कामना का प्रदर्शन नायक-नायिका के लौकिक प्रेम को कहानी के रूप में प्रदर्शित किया। सगुण शाखा की दो उपशाखाएँ —कुष्ण-भक्ति और राम-भक्ति के रूप में प्रवाहित हुई। देश

की विशेष परिस्थितियों के कारण साहित्य ने अब राजकीय आश्रय को छोड़कर अपने विकास के लिये भक्ति का अवलंब प्रहण किया था। ज्ञानाअयो निर्गुण शाखा, जिसके लिये संसार भ्रममात्र था, साहित्य के विकास के लिये ऋधिक उपयुक्त न सिद्ध हुई; क्योंकि वाग्विलास भी उसके लिये माया ही था। निर्गुणियों के ज्ञानीपन की शुष्कता काव्य-सरिता में भी प्रतिबिंबित हुई। प्रेम-मार्गी शाखा ने जगत् को बिल्कुल भ्रम न मानकर उसमें परमात्मा की प्रातिभासिक सत्ता देखी जिससे वाणी के विस्तार के लिये जगह निकल त्राई। इस प्रकार सूकी प्रेम-मार्गी शाखा निर्मुण की अपेन्ना सगुण शाखा के अधिक मेल में रही। काञ्य के समुचित विकास के लिये विस्तृत चेत्र सगुण शाखा ने ही तैयार किया। कृष्ण के प्रेम में मस्त होकर जयदेव, उमापित आदि ने जो तानें छेड़ीं उन्होंने वाणी के पूर्ण वैभव को दिखलाकर जनता के मन को मोह लिया। इन तानों के मेल में अपना सुर मिला लीला-पुरुष कृष्ण को विहार-स्थली से सूरदास आदि की जो आठ मधुर मुरिलयाँ बजी उनसे मंत्र-मुग्ध सी होकर जनता ने अपना दुखड़ा भुला दिया। राम-भक्ति ने इन मधुर स्रोत में कर्मण्यता की धारा मिला दी। तुलसीदास रामभक्ति शाखा के सबसे महत्त्वपूर्ण कवि हैं। उन्होंने केवल रामचंद्र के सौंदर्य के वर्णन में ही अपनी वाणी का विलास नहीं दिखाया, प्रत्युत उनकी अनंत शक्ति को भी दृष्टि के सामने रखा, जिसके साथ अनंत शील का संयोग होने के कारण वह समाज की स्थिति-रचा में सर्वथा उपयोगिनी सिद्ध हुई। तुलसीदासजी के काव्यों में वाणी की शक्ति का संपूर्ण चमत्कार प्रकट हुआ है। इसी अद्भुत और असाधारण प्रतिभा के कारण उन्होंने देश और काल की चुद्र सीमाओं का अति-क्रमण किया है, जिससे विश्व भर के विद्वान् उनको अपनी अपनी श्रद्धा-पुष्पांजिल चढ़ाने के लिये प्रतिस्पर्द्धा दिखला रहे हैं।

### २. जीवन-सामग्री

त्राजकल त्रात्म-चरित लिखने की प्रथा सी चल गई है; परंतु दोनता-प्रिय भक्तजन श्रपने जीवन की घटनात्रों को तुच्छ समभकर उनको त्रोर ध्यान नहीं देते। कोई भी ऐसा काम करना जिससे नाम मात्र को भो त्रात्मरलाघा प्रगट हो वे गहिंत समक्ते हैं। ऐसी दशा में यह त्राशा करना कि भक्त-शिरोमणि तुलसीदासजी की रचनात्रों से उनके जीवन-चरित पर बहुत प्रकाश पड़ेगा, निष्फल हो जायगी। अपनी दीनता दिखाने के लिये उन्होंने स्थान स्थान पर जो कुछ ऋपने विषय में कहा भी है उस पर मनमानी घटनात्रों को बैठाना अनुचित है। वे भावुक उद्रेक मात्र भी हो सकते हैं और यदि घटनात्मक भी हुए, तो भी जब तक हमें कोई अन्य साच्य नहीं मिल जाता तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि उनके आधार पर किसी सच्ची घटना का निर्माण हमारे अनुमान के द्वारा हो ही जायगा। ऐसा करने से कभी कभी वीभत्स त्रसत्य को भी त्रात्रय मिल जाता है जिसका सब से जघन्य उदाहरण किन्हीं मिश्रजी का सन् १९१८ के मार्च महीने की सरस्वती में प्रकाशित ''कवित्त रामायण में गोस्वामी तुलसीदास का त्रात्मचरित'' शीर्षक लेख है. जिसमें

मातु पिता जग जाय तज्यो विधिहू न लिख्यो कल्लु भाल भलाई। जायो कुल-मंगन बधावनो बजायो सुनि भयो परिताप पाप जननी जनक को ॥ आदि अवतरणों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि 'तुलसोदास किसी पाप-कर्म की संतान थे।' इसलिये तुलसीदासजी के जोवन का पुनर्निर्माण करने के लिये अन्य उद्गमों का ही सहारा लेना पड़ता है।

तुलसोदासजी का सबसे पहला वर्णन नाभादासजी के भक्त-माल में है। नाभादासजी गोसाईजी के समकालीन थे। उन्होंने उनके लिये वर्तमानकालिक किया का प्रयोग किया है। गोस्वामी विट्ठलनाथजी के पुत्र गोस्वामी गिरिधरजी का वर्णन भी भक्त-माल में वर्तमानकालिक

किया में किया गया है- 'श्री बल्लभजी के वंश में सुरतर गिरिधर भ्राज-मान ।' विट्ठलनाथजी संवत् १६४२ में गोलोकवासी हुए थे । इसी वर्ष में गिरिधरजी को श्रीनाथजी की गदी की टिकैती मिली होगी। इस-लिये नाभाजी ने भक्तमाल को १६४२ के लगभग ही बनाया होगा। निस्संदेह इस समय तुलसीदासजी भी वर्तमान थे। उनकी मृत्यु सर्व-सम्मति से संवत् १६८० में हुई और उनके जन्म के विषय में जितने भी मत हैं, सबके अनुसार उनका जन्म १६४२ से बहुत पहले हो गया था। प्रसिद्ध है कि नाभाजी तुलसीदासजी पर बड़ी श्रद्धा रखते थे श्रौर एक बार बाहर भाव से उनके दुईनों के लिये काशी भी ब्राये थे। पर, ऐसी किंवदंती है कि, उस समय तुलसोदासजी पूजा कर रहे थे और उनसे न मिल सके। इस पर खिन्न होकर नाभादासजी चले गये। कहते हैं कि जब तुलसीदासजी को यह ज्ञात हुआ तब वे बड़े दुःखी हुए और नाभादासजी से मिलने के लिये चल पड़े। जब तुलसीदासजी उनके स्थान पर पहुँचे उस समय वहाँ साधुत्रों का भंडारा हो रहा था। तुलसी-दासजी साधुत्रों की पंक्ति के श्रंत में चुपचाप जाकर बैठ गए। यह बात ज्ञात होने पर भी नाभादासजी ने कुछ उपेचा का भाव प्रदर्शित किया। परोसते हुए जब वे तुलसीदासजी के पास पहुँचे तो पूछने लगे कि त्र्यापको किस पात्र में प्रसाद दूँ। तुलसीदासजी ने एक साधु की जूती उठाकर कहा कि इससे पवित्र दूसरा पात्र हो नहीं सकता। इस पर नाभादासजी ने तुलसीदासजी को गले से लगा लिया और कहा कि त्राज मुक्ते भक्तमाल का सुमेर मिल गया। वे अवश्य तुलसीदासजी के संबंध में बहुत कुछ तथ्य की बातें जानते रहे होंगे; पर अभाग्यवश उनके वर्णन इतने संत्रेप से लिखे गए हैं कि उनमें प्रशंसा के अतिरिक्त श्रीर कुछ नहीं श्रा पाया है। प्रत्येक भक्त का वर्णन एक एक छप्पय में किया गया है। तलसौदासजी के विषय में उन्होंने लिखा है—

> किल कुटिल जीव-निस्तार हित बालमीकि तुलसी भयो !! त्रेता काव्य निबंध करी सत कोटि रमायन ! इक श्रन्छर उच्चरे ब्रह्महत्यादि परायन ॥

रामचरन रस मत्त रहत ब्रह्निसि ब्रतधारी ॥
संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो ।
किल कुटिल जीव-निस्तार हित बालमीकि तुलसी भयो ॥
इससे अधिक से अधिक यही पता चल सकता है कि तुलसीटास
ने वाल्मीकि के समान समाज का कोई उपकार किया था अर्थात्
रामायण रची थी जिससे वे कलिकाल के वाल्मीकि हए: परंत इससे

श्रब भक्तन सुखदेन बहुरि बपु धरि (लीला) विस्तारी।

तुलसीदासजी के थियय में हमारे ज्ञान की कुछ भी बृद्धि नहीं होती। े ऐसा जान पड़ता है कि स्वयं नाभाजी को अपने वर्णनों की संचिप्तता खटकती थी। उनकी इच्छा थी कि कोई उनका विस्तार करें। उनके शिष्य बालक प्रियादास ने उनकी यह इच्छा अपनी गाँठ बाँधी श्रीर योग्य होने पर संवत् १७६६ में उसकी पूर्ति के लिये उस पर अपनी टीका लिखी है —े

नाभा जू को ब्रिभिजाप प्रन जै कियो मैं तो ... ताही समय नाभा जू ने आज्ञा दई, जई धारि, टीका विस्तारि भक्तमाज की सुनाइए।

वास्तव में प्रियादास की टीका, टीका नहीं बल्कि भक्तमाल के भक्तों के चरित-विस्तार का प्रयास है। जो कुछ साधु संतों से उन्होंने सुना था उसी को अपनी टोका में लिखा—

मित श्रुतसार क्झों लझोसुख संतन के। ग्यारह कवित्तों में प्रियादास ने तुलसीदास का चरित्र लिखा है। ये कवित्त नीचे दिए जाते हैंं.—

निसा सो सनेह बिन पूछे पिता गेह गई भूली सुधि देह भजे वाही ठौर श्राए हैं। बध् श्रति लाज भई, रिस सों निकस गई— 'श्रीति राम नई तन हाड़ चाम छोए हैं॥'

संवत् प्रसिद्ध दस सात सत उनहत्तर, फाल्गुन मास बदी सप्तमी बिताइ कै। नारायनदास सुखरासि भक्तमाल लैंके, प्रियादास उर बसी रही छाइ कै॥

#### गोस्वामी तुलसीदास

सुनी जग बात मानों ह्वै गयो प्रभाव वह
पाछे पछिताय तिज काशीपुर धाए हैं।
कियो तहाँ बास प्रभु सेवा ले प्रकास कीनो
लीनो दढ़ भाव नेम रूप के तिसाए हैं॥५००॥
शौच बल शेष पाइ भूत हू विशेष कोऊ
बोल्यो सुख मानि हनुमान जू बताए हैं।

'रामायन कथा सो रसायन है कानन को

श्रावत प्रथम, पाछे जात, घृगा छाए हैं॥१ जाइ पहिचानि संग चले उर श्रानि श्राए

बन मध्य जानि धाइ पाइ लपटाए हैं। करें सीतकार, कही 'सकोगे न टारि मैं तो

जाने रस सार' रूप धरयो जैसे गाए हैं ॥४०१॥ 'मॉॅंगि लीजे वर' कही—'दीजै राम भूप रूप

श्रतिही श्रन्य नित नैन श्रभिलाखिए'। कियो लै संकेत वाहि दिन ही सौं लाग्यो हेत,

श्राई सोई समै चेत कवि चाखिए ॥ श्राए रघुनाथ साथ लञ्जुमन चढ़े घोड़े

पर रंग बोरे हरे कैसे मन राखिए। पाछे हनुमान श्राए, बोलें 'देखे प्रान प्यारे' ?

'नेकु न निहारे मैं तो' 'भले फोरि' भाखिए ॥४०२॥ इत्या करि बिप्र एक तीरथ करत श्रायो

कहै मुख 'राम' हत्या टारिए हत्यारे को। सुनि श्रभिराम नाम धाम मैं बुलाइ लियो,

दिया लै प्रसाद कियो सुद्ध गायो प्यारे को ॥ भई द्विज सभा, कहि बालिकै पठायो श्राप,

'कैसे गयो पाप ? संग लै के जैए न्यारे को !' 'पोथी तुम बाँचो हिए भाव नहिं साँचो ऋजू, तार्ते मति वाँची दर ना करें श्राँध्यारे को'॥५०३॥ देखी पोथी बाँच नाम महिमा हू कही साँच
एपे हत्या करै कैसे तरे कहि दीजिए।
श्रावै जो प्रतीति कही 'याकै हाथ जेवें जब

शिव जू के बैल तब पंगति मैं लीजिए'।।

थार में प्रसाद दियो चले जहाँ पान कियो

बोले श्राप नाम के प्रसाद मित भीजिए। जैसी तुम जानी तैसी कैसे कै बखानो श्रहो

सुनि के प्रसन्न पायो जै जै धुनि रीकिए ॥४०४॥

श्राए निसि चोर चोरी करन हरन धन

देखे श्यामधन हाथ चाप सर लिए हैं। जब जब आवे बान साध डरपावे ए तो

श्रति मँडरावै ए पै बिल दूरि किए हैं॥ भोर श्राय पूछे 'श्रजू साँवरो किसोर कौन'

सुनि कर्मीन रहे श्रांसु डारि दिए हैं।

दई सब लुटाइ जानि चौकी राम राइ दई लई. उन्ह शिचा सुद्ध भए हिए हैं॥४०४॥

कियो तनु बिप्र त्याग लागी चली संग तिया

दूर ही तें देखि कियो चरन प्रनाम है। बोले यों 'सहागवती' 'मरयो पति होहूँ सति'

'श्रव तो निकिस गई जाहु सेवो राम है'॥ बोलि के कुटंब कहीं 'जो पे भिक्त करो सही'

गही तब बात जीव दियो श्रभिराम है। भए सब साध ब्याधि मेटी लै बिमुख ताकी

जाकी बास रहे तौन सुक्ते श्याम धाम हैं ॥ ४०६॥ दिल्लीपति बादशाह श्रहिदी पठाए जैन

ताको सो सुनायो सूनै बिप्र ज्यायो जानिए । देखिवे को चाहैं नीके मुख सो निबाहे श्राइ

कही बहु विनय गही चले मन आनिए॥

पहुँचे नृपति पास श्रादर प्रकास कियो दियो उच्च श्रासन ले बोल्यो मृदु बानिए। दीजै करामाति जग ख्यात सब मात किए,

कही ऋठ बात, एक राम पहिचानिए ॥४००॥ देखों 'राम कैसे !' कहि कैद किए किए हिए—

'हूजिए कृपाल इनुमान जू द्याल हो'। ताही समें फैल गए कोटि कोटि कि नए नोचें तन खैचें चीर भयो यों बिहाल हो॥

फोरें कोट मारें चोट किए डारें लोट पोट

कौन श्रोट गाइ मानो प्रलय काल हो।

भई तब श्राँखें दुख-सागर को चाखे श्रब वेई हमें राखें भाँखें 'वारों धन माल हो'॥५०८॥

श्राइ पाइ लिए तुम दिए हम प्रान श्रावें

श्राप सममावें करामाति नैक लीजिए।

लाजि दिव गयो नृप्तव राखि लियो कहाँ।

भयो घर रामजू को बेगि छाड़ि दीजिए॥

सुनि तजि दियो और कहा लैके कोट नयो

श्रव हुँ रहै कोऊ वामें तन छीजिए। कासी जाइ ब्रंदाबन श्राइ मिले नाभाजू सों

सुन्यो हो कबित्त नित रीम मिति मीजिए ॥४०६॥

मदन गोपालजू को दरसन करि कही सही

राम इष्ट मेरे दग भाव पागी है'।

वैसोई सरूप कियो दियो लै दिखाई रूप

मन अनुरूप छिब देख नीकी लागी है।।

काहू कहाो ऋष्णश्रवतारी जू प्रशंस महा

राम अंश सुनि बोले मति श्रनुरागी है।

'दसरथ सुत जानों श्रन्प मानों

ईसता बताई रित कोटि गुनी जागी है ॥११०॥

त्राज से कुछ वर्ष पूर्व तक जो कुछ तुलसीदासजी के जीवन-चरित के विषय में लिखा जाता था वह विशेषकर प्रियादास की टीका में दिए हुए कथानकों अथवा जनश्रुतियों के आधार पर ही था। इन्हों के आधार पर राजा प्रतापसिंह ने अपने 'भक्त-कल्पद्रुम' में, महाराज विश्वनाथसिंह ने अपने 'भक्त-माल' में और महाराज रघुराजसिंह ने 'राम-रसिकावली' में तुलसीदासजी का चरित्र लिखा था। पंडित रामगुलाम द्विवेदो, पंडित सुधाकर द्विवेदी और डाक्टर श्रिअर्सन तथा अन्य कई अधुनिक विद्वानों ने तुलसीदासजी के विषय में बहुत कुछ अनुसंधान की प्रवृत्ति दिखलाई। पंडित रामगुलामजी ने अपने सु-संपादित राम-चरितमानस की भूमिका के रूप में तुलसीदासजी का जीवन-चरित लिखा था। सुधाकरजी और श्रिअर्सन साहब की खोजों का परिणाम समय समय पर इंडियन ऐंटिक्वेरी में निकलता रहा। मुंशी बैजनाथजी और पंडित महादेवप्रसाद त्रिपाठी ने भी किंवदंतियों को एकत्र कर उनके जीवन-चरित की कुछ सामग्री प्रस्तुत की है।

परंतु इतने पर भी तुलसीदासजी के जीवन चरित के लिये कोई निश्चित त्र्याधार न मिला। संवत् १६६६ की ज्येष्ठ मास की 'मर्यादा' मासिक पत्रिका में बाबू इंद्रदेवनारायण ने तुलसीदासजी के एक बृहत्काय जीवनचरित की सूचना प्रकाशित की। यह महाकाव्य गोसाईजी के शिष्य बाबा रघुवरदास का लिखा बताया गया था। इंद्रदेवनारायणजी ने इस ग्रंथ का परिचय यों दिया था—

"इस ग्रंथ का नाम 'तुलसीचरित्र' है। यह बड़ा ही बृहत् ग्रंथ है। इसके मुख्य चार खंड हैं—(१) श्रवध, (२) काशी, (३) नर्मदा और (४) मधुरा । इनमें भी श्रनेक उपखंड हैं। इस ग्रंथ की संख्या इस प्रकार लिखी हुई हैं –

चौ०-एक लाख तेंतीस हजारा । नौ सै बासठ छंद उदारा ॥

यह प्रंथ महाभारत से कम नहीं है। इसमें गोस्वामी जी के जीवनचरित्र-विषयक मुख्य मुख्य वृत्तांत नित्य प्रति के लिखे हुए हैं। इसकी कविता श्रत्यंत मधुर, सरल श्रीर मनोरंजक है। यह कहने में श्रत्युक्ति नहीं होगी कि गोस्वामीजी के प्रिय शिष्य महात्मा रधुबरदासजी-विरचित इस श्रादरणीय ग्रंथ की कविता श्रीरामचरितमानस के टक्कर की है श्रीर यह 'तुलसी-चरित' बड़े महत्त्व का प्रथ है। इससे प्राचीन समय की बातों का विशेष परिज्ञान होता है ''।

किंतु खेद है कि इस बृहत् ग्रंथ के एक लाख तंतीस हजार नौ सै बासठ उदार छंदों में से हमें केवल अवध-खंड के ४२ चौपाइयों और ११ दोहों की देखने का सौमान्य प्राप्त हुआ है, जिन्हें स्वयं इंद्रदेव-नारायएजी ने उक्त लेख में दे दिया है। ये दोहे-चौपाइयाँ इस पुस्तक के पहले पिरिशिष्ट में दी गई हैं। शेष 'उदार' छंदों को जगत् के सामने रखने की उदारता उन्होंने नहीं दिखाई है। उक्त ग्रंथ को भी स्वयं इंद्रदेवनारायएजी के अतिरिक्त और किसी लब्धप्रतिष्ठ-लेखक ने नहीं देखा है। संभवतः वे उसकी जाँच कराना पसंद नहीं करते। उस विषय के पत्रालाप से भी उन्हें आना-कानी है। इसलिये यह निश्चय नहीं किया जा सकता है कि यह श्रंथ कहाँ तक प्रामाणिक है। इस ग्रंथ के जो छंद छप चुके हैं, उनमें तुलसीदासजी के जीवन की जो घटनाएँ दी हुई हैं, वे आज तक के विचारों में बहुत उलट फेर उपस्थित करती हैं। इस ग्रंथ की प्राप्ति के विषय में जो कुछ लिखा है वह मन में संदेह उत्पन्न करता है। वे लिखते हैं—

'हमें ज्ञात हुन्ना है कि केसिरिया ( चंपारत )-निवासी बाबू इंद्रदेवनारायण को गोसाई जी के किसी चेले की, एक लाख दोहे-चौपाइयों में लिखी हुई, गोसाई जी की जीवनी प्राप्त हुई है। सुनते हैं, गोसाई जी ने पहले उसके प्रचार न होने का शाप दिया था; किंतु लोगों के श्रनुतय-विनय से शाप-मोचन का समय संवत् १६६७ निर्धारित कर दिया। तब उसकी रचा का भार उसी प्रेत को सौंपा गया जिसने गोसाई जी को श्रीहनुमानजी से मिलने का उपाय बताकर श्रीरामचंद्रजी के दर्शन का उपाय बताया था। वह पुस्तक भूटान के किसी बाह्यण के घर पढ़ी रही। एक मुशीजी उसके बालकों के शिच्नक थे। बालकों से उस पुस्तक का पता पाकर उन्होंने उसकी पूरी नकल कर डाली। इस गुरुतर श्रपराध से कोधित हो वह बाह्यण उनके वध के निमित्त उद्यत हुन्ना तो मुंशीजी वहाँ से चंपत हो गए। वही पुस्तक किसी प्रकार श्रलवर

पहुँची और फिर प्वेंक बाबू साहब के हाथ लगी। क्या हम अपने स्वजातीय इन मुंशीजी की चतुराई और बहादुरी की प्रशंसा न करेंगे ? उन्होंने सारी पुस्तक नकल कर ली, तब तक बाह्मण देवता के कानों तक खबर न पहुँची, और जब भागे तो अपने बोरिए-बस्ते के साथ उस बृहत्काय प्रंथ को भी लेते हुए। इसके साथ ही क्या अपने दूसरे माई को यह अश्रुतपूर्व और अलभ्य पुस्तक हस्तगत करने पर बधाई न देनी चाहिए ? पर प्रेत ने उसकी कैसे रचा की और वह उस बाह्मण के घर कैसे पहुँची ? यह कुछ हमारे संवाददाता ने हमें नहीं बताया। जो हो, जिस प्रेत की बदौलत सब कुछ हुआ, उसके साथ गोसाईंजी ने यथोचित प्रत्युपकार नहीं किया। चनखंडी तथा केशवदास के समान उसके उद्धार का उपयोग तो भला करते, उलटे उसके माथे २०० वर्ष तक अपनी जीवनी की रचा का भार डाल दिया।

अभी थोड़े दिन हुए, गोसाई जी के एक और शिष्य बाबा वेग्री-माधवदास का लिखा एक ग्रंथ मिला है जिसकी जाँच होने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं हैं। इस ग्रंथ का नाम 'मूल गोसाई-चिरत' है। इसको जनता के समच प्रकाशित करके उन्नाव के वकील पंडित राम-किशोर शुक्ल, तुलसी-प्रेमियों के हार्दिक धन्यवाद के भाजन हुए हैं। वकील साहब ने इसे अपने संपादित रामचिरतमानस के आरंभ में दिया है, जो नवलिकशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ है। मूल गोसाई-चिरत में रचना-काल और ग्रंथोदेश्य यों दिया है—

> सोरह से सत्तासि सित, नवमी कातिक मास। विरचा यहि नित पाठ हित बेणीमाधवदास॥

पंडित रामिकशोर शुक्ल को वेशीमाधवदास की प्रतिकनकभवन अयोध्या के महात्मा बालकराम विनायकजी से प्राप्त हुई थी। महात्माजी की कृपा से उनकी प्रति को देखने का हमें भी सौभाग्य मिला है। जिस प्रति से यह प्रति लिखी गई थी वह मौजा मह्नव, पोस्ट ओवरा, जिला गया के पंडित रामाधारी पांडेय के पास है। पांडेयजी ने लिखा है कि यह प्रति उनके पिता को गोरखपुर में किसी से प्राप्त हुई थी। तब से वह उनके यहाँ है और नित्यप्रति उसका पाठ होता है। पांडेयजी इस प्रति

को पूजा में रखते हैं, इससे वह बाहर तो नहीं जा सकती; परंतु यहिं कोई उसे वहाँ जाकर देखना श्रीर जाँचना चाहे तो ऐसा कर सकता है।

जाँच कराने से ज्ञात हुआ है कि यह प्रति पुराने देशी कागज पर देवनागरो अज्ञरों में लिखी है। इसमें  $\mathcal{E}_{\frac{1}{2}} \times \mathcal{L}_{\frac{1}{2}}$ " के आकार के ५४ प्रष्ट हैं। प्रत्येक पृष्ठ में १२ पंक्तियाँ हैं। प्रंथ की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि यह प्रति संवत् १८४८ को विजयादशमी को समाप्त हुई थी। इसे किसो पंडित रामरज्ञामिण और उनके पुत्र रमादास ने लिखा था।

वाबा वेगीमाधवदास पसका गाँव के रहने वाले थे। उन्होंने 'गोसाई-चरित' नाम से गोसाईंजी का एक वृहत् जीवनचरित पद्मबद्ध करके लिखा था, जो अब कहीं नहीं मिलता। मूल गोसाई-चरित इसी बड़े चरित का संचित्र संस्करण जान पड़ता है। इसे वेगीमाधवदास ने नित्य पाठ के लिये रचा था। गोसाई-चरित का सबसे पहला उल्लेख शिवसिंह सेंगर ने 'शिवसिंहसरोज' में किया था। उन्होंने स्वयं इसे देखा था। पर इस 'देखान' में ध्यानपूर्वक पढ़ना भी सम्मिलित हैं; इसमें हमें संदेह हैं; क्योंकि गोसाईजी के जन्म का ही संबत्, जो शिवसिंह ने दिया है वह, बाबा वेगीमाधवदास के मूल गोसाई-चरित से नहीं मिलता। परंतु यह मूल अन्य कई कारणों से भी हो सकती है।

मूल गोसाईं-चरित से इस बात का संकेत मिलता है कि गोसाईं जी से वेणीमाधवदास की पहली भेंट संवत् १६०६ और १६१६ के बीच में हुई थी। संभवतः इसी समय वे उनके शिष्य भी हुए हों। गोसाईं जी की मृत्यु सर्वसम्मित से संवत् १६८० में हुई। जिस व्यक्ति का अपने चरितनायक से ६४-७० वर्ष का दीर्घकालीन संपर्क रहा हो उसके लिखे जीवनचरित की प्रामाणिकता के विषय में संदेह के लिये बहुत कम अवकाश हो सकता है। यदि यह मूल चरित प्रामाणिक न हो तो आश्चर्य की बात होगी।

गोसाईं-चरित में तुलसीदासजी के जीवन की जितनी तिथियाँ दी गई हैं सब गणित के श्रनुसार ठीक उत्तरती हैं। जिन तिथियों की प्रामाणिकता के संबंध में नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग ७, ए० ३९५हिन और ४०१—०२ में संदेह प्रकट किया गया था, वे भी पंडित गोरे-लाल तिवारी की गणना के अनुसार ठीक उतरती हैं (ना० प्र० प०, भाग द, प० ६०-६६)। तिथियों पर यथास्थान विचार किया जायगा। गोसाईजी ने अपने विषय में विनयपत्रिका, कवितावली, हनुमानबाहुक आदि ग्रंथों में जो जो बातें लिखी हैं, मूल चरित में दी हुई घटनाओं से उनकी भी संगति ठीक बैठ जाती है।

इसमें संदेह नहीं कि गोसाई-चरित में बहुत सी बातें अलौिकिक और असंभव हैं। महात्माओं के विषय में कई अलौिकिक और चमत्कारी बातें सहज हो फैल जाया करतो हैं और गुरु की महिमा को बढ़ाने के लिये शिष्य-समुदाय उन पर बहुत शीव विश्वास कर बैठता है। इस बैज्ञानिक युग के शिष्यों तक में यह बात पाई जाती है। फिर सत्रहवों शताव्दी के परम श्रद्धा-शील गुरुभक्त बाबा वेणीमाधवदास में, जो अपने गुरु के चरित्र का नित्य पाठ करना स्वाध्याय का आवश्यक अंग सममते थे, इस बात का पाया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि इन अस्वाभाविक और अलौिकिक बातों के कारण हम उन्हें भूठा ठहरा दें तो हमारी विवेक-शून्यता का परिचय देना हो कहा जायगा। वास्तव में मूल गोसाई-चरित से हो हमें तुलसीदासजी के चरित के लिये टढ़ आधार मिलता है। इस मूल चरित की पृरी प्रतिलिपि, जो पंडित रामाधारों पांडेय की प्रति की ठीक नकल है, इस पुस्तक के दूसरे परिशिष्ट में दो जाती है।

तुलसीदासजी के जीवन की जो कुछ सामग्री त्राज तक उपलब्ध है उसका उल्लेख ऊपर कर दिया गया है। इसी के त्राधार पर उनके जीवन का पुनर्निर्माण करना होगा, जिसका प्रयत्न त्रागे के पृष्ठों में किया जाता है।

#### ३. जन्म

यमुना के तट पर राजापुर नाम का एक बड़ा गाँव है। यह गाँव बाँदा जिले की मऊ तहसील में बसा हुआ है। जी० आई० पी० रेलवे लाइन से वहाँ के लिये जाना होता है। करवी स्टेशन से राजा-पुर तक १६ मील लंबी एक अच्छी कच्ची सड़क चली गई है। यह गाँव खूब समृद्ध है त्रीर एक खासा अच्छा नगर सा लगता है। राजा-पुर का अपना अलग डाकघर भी है। यहाँ एक मकान है जिस पुर ज़गी हुई संगमरमर की तस्ती बताती है कि उसमें और मकानों से कुछ विशेषता है। इस मकान के साथ बहुत पुरानी स्मृतियाँ लगी हुई हैं, जिनके कारण प्रत्येक गुणुत्राही, प्रत्येक हिंदू स्त्रीर प्रत्येक हिंदीभाषी के हृद्य में उसे देखते ही उल्लास की तरंग-मालाएँ उठने लगती हैं। यह मकान तुलसीदासजी की कुटी के नाम से प्रसिद्ध है । कहते हैं, शील श्रीर संतोष की मृतिं, हिंदूत्व के संरचक श्रीर हिंदी के गौरव गोसाईं तुलसीदासजी इसी कुटी में रहते थे। उन्हीं की स्मृति-रचा के लिये राज्य की त्रोर से इस कुटी पर संगमरमर की तख्ती लगाई गई है। चौधरी बजलाल, जिनके अधिकार में आजकल यह मकान है, गोसाइँजीके शिष्य गणपतिजी के उत्तराधिकरी कहे जाते हैं। इसी कुटी के कारण त्राज इस गाँव का इतना महत्व है। बहुत से लोग राजापुर के इस महत्व को छीनकर और स्थानों को देना चाहते हैं। बाबू शिवनंदन सहाय के मत से तारी तुलसीदासजी का जन्मस्थान है। कोई हस्तिना-पुर श्रौर कोई चित्रकूट के पास हाजीपुर को उनका जन्मस्थान सममते हैं, परंतु इनके पत्त में कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिलते कि ये राजापुर के महत्व को अपना सकें।

विक्रम की सोलहवीं शताब्दी में भी यह गाँव बहुत समृद्ध था। वह छोटा-मोटा पुर ही था। मूल गोसाई-चरित से पता चलता है कि वहाँ सभी जातियों के लोग सुख-संतोष श्रौर सौहार्द के साथ

रहते थे। परंतु यहाँ के प्रमुख निवासी दूवे थे। इसलिये यह 'दूबों का पुरवा' कहलाता था। इसी गाँव में तुलसीदासजी के पिता रहते थे। वे धर्मात्मा, पुण्य-परायण त्रीर विद्वान थे तथा तीखनपुर के राजा के गुरु थे। जनश्रुति के अनुसार इनका नाम आत्माराम दूवे था। तुलसी-चरित में उनका नाम मुरारि मिश्र लिखा है। उसी चरित के श्रनुसार इनके पुरुषा कसया गाँव से त्राकर यहाँ बसे थे। सरयू नदी के उत्तर का भाग सरयूपार या सरवार कहलाता है। वहाँ उस समय मभौली नाम का एक छोटा राज्य था। ममौली राजधानी का भी यही नाम है। यहाँ से तेईस मील की दूरी पर कसया प्राम बसा था । आजकल इस गाँव की स्थिति कहाँ श्रीर कैसी है यह नहीं कहा जा सकता। क्या यह बौद्ध इतिहास में प्रसिद्ध कुसीनगर ही तो नहीं है ? यहीं मुरारि मिश्र के पितामह परशुराम मिश्र रहते थे। परशुराम गाना के मिश्र थे ऋौर यज्ञ में गरोश का भाग पाते थे। पर उन दिनों वहाँ बौद्ध ऋौर जैन धर्मी का भी कुछ प्रचार था जिससे परश्रराम को परिताप होता था। तिरसठ वर्ष की अवस्था तक जब इनके कोई संतान नहीं हुई तब संसार इन्हें स्वप्न के समान लगने लगा। पुत्र की कामना से ये अपनी स्त्री को साथ लेकर तीर्थाटन करने निकले और घूमते-घामते चित्रकृट पहुँचे। वहाँ स्वप्न में हनुमानजी ने दुर्शन दिए श्रीर श्राज्ञा दी कि राजापुर जाकर निवास करो, वहाँ तुम्हारी चौथी पीढ़ी में एक मुनिराज का जन्म होगा। इससे इन्हें संतोष हुआ। अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए ये सीतापुर पहुँचे जिसके पास ही नैमिषारएय तीर्थ है। तीखनपुर के राजा, जिनके राज्य में राजापुर गाँव बसा हुआ था, उन दिनों वहीं आए हुए थे। परशराम उनसे मिले और अपने स्वप्न का सारा वृतांत सुनाकर उनसे राजापुर में रहने की इच्छा प्रकट की। राजा गुराज्ञ थे। उन्होंने देखा कि परशुराम सब शास्त्र और दर्शनों में पारंगत हैं। इसलिये वे उन्हें त्रपने साथ तीखनपुर ले त्राए त्रौर उन्होंने राजापुर में उनके रहने का सब प्रबंध बड़े सम्मान के साथ कर दिया। वहाँ परशुराम मिश्र ने शिव-शक्ति की शुद्ध उपासना चलाई। कैलासवासी महादेव के उन्हें साचात दर्शन हुए। राजापुर में उन्हें एक पुत्र-रत्न का लाम हुत्रा जो शंकर मिश्र कहलाया। ऋत्यंत बृद्ध हो जाने पर शिवभक्त परशुराम ऋपना पुत्र राजा को सौंपकर मोच्चदा पुरी काशी चले ऋाए और वहाँ परमगति को शाप्त हुए।

रांकर मिश्र भी बड़े प्रसिद्ध पंडित हुए। उन्हें वाणी सिद्ध थी। राजा-रानी और राज्य के सब कर्मचारी उनके शिष्य हो गए। उनके दो व्याह हुए। पहली पत्नी के मर जाने पर उन्होंने अपनी छोटी साली के साथ विवाह किया। पहली खी से दो लड़के और दो लड़कियाँ हुई। तुलसीदासजी की शाखा दूसरी खो से चली है जिससे संत मिश्र और रहनाथ मिश्र दो पुत्र उत्पन्न हुए। अपनी विद्या-बुद्धि से उन्हें खूब धन-धरणो का लाभ हुआ। रुद्रनाथ के चार पुत्र हुए। सबसे जेठे का नाम मुरारि मिश्र था। यही गोसाई तुलसीदास के पिता थे। गोसाईंजी के तीन भाई और दो बहनें थी। एक भाई उनसे छोटा था और दो बड़े। सबसे बड़े भाई का नाम गणपित था, दूसरे का महेश और सबसे छोटे का मंगल। इनकी बहनों का नाम वाणी और विद्या था। वे उच कुलों में व्याही गई।

यह वंश-परंपरा तुलसी-चिरत में दी हुई है। पर इसका समर्थन श्रीर कहीं से नहीं होता। यह प्रंथ भी श्रालोचकों की दृष्टि से बच कर रखा हुश्रा है। इसिलये खेद है कि हम इस परंपरा को मानकर नहीं चल सकते। मूल गोसाई-चिरत में गोसाईजी की वंशावली इतने विस्तार से नहीं दी गई है जितने विस्तार से तुलसी-चिरत में दी हुई है। संचिन्न चिरत होने के कारण यह दी भी नहीं जा सकती थी; परंतु जो कुछ इस विषय में उसमें लिखा है वह इसके विरुद्ध ही पड़ता है। वेणीमाधव-दास ने गोसाईजी के पुरखों का कसया में नहीं, पत्योजा में रहना कहा है श्रीर उनके कुल का श्रह्म भुरखे बतलाया है—

शुभ थान पतेजि रहे पुरखे। तेहि ते कुल नाम पड़यो भुरखे॥ यद्यपि वेणीमाधवदास ने कहीं भी तुलसीदासजी को दूबे नहीं कहा है; फिर भी पत्योजा से उनकी वंश-परंपरा को त्रारंभ करना उन्हें दूबे कहने के ही बराबर है। काष्टिजिह्ना स्वामी ने भी कहा है—'तुलसी पराशर गोत दूवे पित्रशैजा के'। संभव है, बड़े ग्रंथ में—जिसका 'मूल
चिरत' संचेप है—उनको स्पष्ट दूवे लिखा हो। परंतु मिश्र-बंधुओं की
जाँच-पड़ताल से ज्ञात होता है कि बाँदा जिला श्रोर राजापुर के इर्दगिर्द कान्यकुटज दिवेदियों की बस्ती है, सरविरयों की नहीं। सरविरयों
की भी उधर कमी नहीं है; पर वे दिवेदी नहीं हैं। राजा प्रतापिसह ने
उन्हें इसोलिये कदाचित् कान्यकुटज लिखा है। इसी श्राधार पर मिश्रबंधुओं को भी राजा प्रतापिसह का समर्थन करना पड़ा है। पर गोसाई
जी राजापुर में भी सरविरया ही प्रसिद्ध हैं। वेणीमाधवदास के लेख
से राजापुर में सरविरया दिवेदियों के अभाव का कारण उनके वंश
का नष्ट होना पाया जाता है। तुलसोदासजी के जन्म लेने के छ: मास
के भीतर उनके पिता मर गए श्रीर दस वर्ष के भीतर उनके वंश ही
का नाश हो गया था। श्रतएव उन्हें दिवेदी मानने में कोई श्रडचन नहीं
रह जाती।

जो लोग उनके 'जायो मंगन कुल' कहने से उनको सचमुच भिखेमंगे की संतान कह डालते हैं, वे उन्हों के 'दियो सुकुल जनम सरीर सुंदर हेतु जो फल चारि को' वाक्य से भी कुछ परिणाम निकालते हैं या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। 'सुकुल' से यहाँ 'शुक्ल' जाति नहीं, केवल अच्छे, उच्च कुल से अभिप्राय है।

श्रीर जो कुछ हो, इस बात में तो कुछ भी संदेह नहीं कि तुलसी-दासजी सरयूपारी थे। वेणीमाधवदास श्रीर रघुवरदास दोनों ने उन्हें सरयूपारी कहा है। गोसाईंजी ने अपने ग्रंथों में सरवार की रीति-नीति का बड़ा अच्छा परिचय दिया है। सरवार के 'दही-चिउड़ा' तक को वे नहीं भूले हैं। सरवार में दही-चिउड़े की बड़ी चाल है। यह संबल का भी काम देता है श्रीर रिश्तेदारों में भी बाँटा जाता है। गोसाईंजी ने बरातियों के लिये जनक के यहाँ से याद करके दही-चिउड़ा भिजवा दिया है। भाषा की दृष्टि से भी तुलसीदासजी सरयूपारी ही ठहरते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथों में सरयूपार की शुद्ध अवधी भाषा का प्रयोग किया है। उनको भाषा साहित्यिक होने पर भी अस्वाभाविक नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि उनको सरवार को बोली का व्यावहारिक अभ्यास था। यदि यह बात न होती तो अवश्य ही उनकी बोली में पछाँहियाँपन आ जाता; क्योंकि राजापुर के आसपास की बोली यद्यपि है अवधी हो; परंतु उसमें बहुत पछाँहियाँपन है। कुलीन घराने के लोगों का अपने मूल-स्थान की रोति-भाँति और बोल-चाल की रचा करने का प्रयत्न स्वाभाविक हो है।

इन सब बातों पर एक साथ विचार करने से हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि तुलसीदासजी सरयूपारी खौर संभवतः द्विवेदी थे।

उपर कह चुके हैं कि जनश्रुति के श्रनुसार तुलसीदासजी के पिता का नाम श्रात्माराम द्विवेदी था। वेणीमाधवदास ने उनके पिता का उल्लेख तो किया है; पर कोई नाम नहीं लिखा है। तुलसीदास की माता का नाम उन्होंने 'हुलसी' दिया है। जनश्रुति भी उनकी माता को हुलसी के ही नाम से जानती है। श्रव्दुर्रहीम खानखाना तुलसीदास जी के श्रीमयों में से थे। कहते हैं, एक बार तुलसोदासजी ने दोहे का एक चरण बनाकर उनके पास भेजा—

सुर-तिय नर-तिय नाग-तिय सब चाहत ग्रस होय। खानखाना ने दोहे को यों पूर्ण करके लौटा दिया—

गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होय॥

इसमें तुलसोदासजो की माता के नाम का संकेत होने के कारण श्लेपपुष्ट मुद्रालंकार माना जाता है। राम-कथा के माहात्म्य का वर्णन करते हुए स्त्रयं तुलसोदासजो ने रामचिरतमानस में एक स्थल पर 'हुलसी' शब्द का प्रयोग किया है। वे कहते हैं—

रामिहं प्रिय पावन तुलसी सी। तुलिखदास हित हिय हुलसी सी। यहाँ हुलसी से तुलसीदास की माता ही समभने के ऋर्थ की संगति बैठती है।

तुलसीदासजी की जन्मतिथि के विषय में कई मत प्रचलित हैं। रामायण्-रसिक पंडित रामगुलाम शर्मा ने उनका जन्म संवत् १५८६ जन्म २५

दिया है। शिवसिंह सेंगर ने अपने सरोज में लिखा है कि वे १५८३ में उत्पन्न हुए थे। डा० प्रिअर्सन ने पंडित रामगुलाम शर्मा का समर्थन किया है। अब तक बहुमत भी उन्हीं का अनुसरण करता था। परंतु अब परिस्थिति बदल गई है। वेगीमाधवदास ने इस विषय में लिखा है—

जब कर्क में जीव हिमांशु चरे ॥ कुज सप्तम श्रष्टम भानु तने । श्रभिहित सुठि सुंदर सांम्म समे ॥ पंद्रह से चौवन बिषे, कालिंदी के तीर । स्नावन सुक्रा सप्तमी, तुलसी धरेड सरीर ॥

अर्थात् विक्रम संवत् १५५४ की श्रावण शुक्ला सप्तमी को संध्या समय तुलसीदासजी ने जन्म लिया। उस समय कर्क के बृहस्पित श्रीर चंद्रमा, सप्तम मंगल श्रीर अष्टम शिन थे। संवत् १५५४ में दो श्रावण मास पड़े थे; अधिक श्रावण मास से श्रीभप्राय होता तो यह बात स्पष्ट लिखी जाती। श्रतण्व शुद्ध श्रावण मास ही समभना चाहिए। वार न दिये होने से इस तिथि की विशेष जाँच नहीं की जा सकती। विलासपुर-निवासी पंडित गोरेलाल तिवारो के श्रनुसार उस दिन शनिवार था श्रीर श्रांगरेजी तारीख ५ श्राम्स्त १४६० थी।

गोसाईँजो की शिष्य-परंपरा में संवत् १५५४ ही उनका जन्म-संवत् माना जाता था। अपने 'मर्यादा'-वाले लेख में, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, बाबू इंद्रदेवनारायण लिखते हैं—"श्रीगोस्वामी की शिष्य-परंपरा की चौथी पुरत में काशी-निवासी विद्रदर श्री शिवलालजी पाठक हुए, जिन्होंने वाल्मीकीय रामायण पर संस्कृत भाष्य तथा व्या-करणादि विषयों पर भी अनेक अंथ निर्माण किए हैं। उन्होंने रामचिरित-मानस पर भी मानस-सयंक नामक तिलक रचा है। उसमें लिखा है—

दोहा-मन (४) [०] उत्पर शर (४) जानिए, शर (४) पर दीन्हे एक

(१)। तुलसी प्रगटे रामवत राम जन्म की टेक ॥

इससे भी गोस्वामीजी का जन्म-संवत् १५५४ हो निकलता है। बाबा रघुबरदास के तुलसी-चरित के यत्किंचित् परिचय के साथ साथ उक्त बाबू साहब ने शिवलालजी के दोहे को उद्घृत किया है। रघुबरदास ने इस विषय में क्या लिखा है वह तो साफ साफ उन्होंने नहीं बताया है, फिर भी उस लेख से श्रानुमान यही होता है कि संभवतः रघुवरदास के मत से भी यही संवत् उनका जन्म-संवत् माना गया हो।

परंतु प्रत्येक वात में श्री शिवलालजी भी वेणीमाधवदास से सह-मत नहीं हैं; क्योंकि वे मानते हैं कि तुलसीदासजी ने अपने जन्म में रामजन्म की टेक का निर्वाह किया। तुलसीदासजी ने रामजन्म के तिथि-नज्ञ यों दिए हैं—

नवमी तिथि मधुमास पुनीता। सुकल पच्छ प्राभिजत हरिशीता॥ वेग्एोमाध्य के अनुसार न नवमी सुदो ठहरती है, न फाल्गुन मास और न अभिजित नच्छ । किसी भी तरह रामजन्म की टेक का निर्वाह नहीं होता। हाँ, अयोध्या के महात्मा बालकरामजी की प्रति में 'अभिहित सुठि साँम समें' कर 'अभिजित हानि साँम समें' कर के उनका निर्वाह दिखलाने का प्रयन्न किया गया है। परंतु इस पाठ को मानने का हमें कोई कारण नहीं देख पड़ता। मूल ग्रुद्ध पाठ 'अभिहित सुठि साँम समय' ही है। पंडित गोरेलालजी ने यह नहीं बताया कि उस दिन अभिजित नच्छ पड़ता है या नहीं। परंतु राम-जन्म को टेक की रच्चा न होने से वेग्णोमाधवदास के कथन की अक्टित्रमता ही सिद्ध होती है। शिवलालजी के कथन में सांप्रदायिकता देख पड़ती है। इसलिये वेग्णोमाधवदास की दी हुई जन्मतिथि ही ठीक जान पड़ती है।

यह बात अवश्य है कि १५५४ को गोसाईंजी का जन्म-संवत् मानने से उनकी १२६ वर्ष की लंबी आयु हो जाती है, जिस पर बहुत से लोगों की विश्वास करने की प्रवृत्ति न होगी। परंतु आजकल भी समाचारपत्रों में डेढ़ डेढ़ सौ वर्ष की अवस्थावालों के समाचार छपते हो रहते हैं। तब एक संयमी योगी महापुरुष की १२६ वर्ष की आयु पर क्यों अविश्वास किया जाय ?

# ४. शेशव, दीचा और शिचा

तुलसीदासजी के चमत्कारपूर्ण जीवन का आरंभ आश्चर्य-स्पीत वातावरण में अवगुंठित हैं, परंतु साथ ही विषादपूर्ण भी है। बारह मास तक वे माता के गर्भ में रहे और जब उत्पन्न हुये तब पाँच वर्ष के से बालक लगते थे। पेट ही से उनके बतीसों दाँत उग आए थे। शिशु जन्मते ही रोता हैं, पर यह आश्चर्य-जनक शिशु रोया नहीं, उसके मँह से जन्मते ही जो ध्विन निकली उसमें सूतिका-गृह की परिचारिकाओं ने स्पष्ट 'राम' शब्द सुना। तब यदि उसके पिता को उसके उत्पन्न होने का समाचार सुनाते हुए दासी ने कहा कि 'में बूदी हो गई हूँ; परंतु अपने जीवन भर में मैंने ऐसा शिशु नहीं देखा' तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। स्वियाँ देखकर डर के मारे काँपने लगीं। उन्होंने सममा कि कोई राचस उत्पन्न हुआ है।

पिता को भी यह समाचार सुनकर बड़ा परिताप हुआ। उन्होंने सोचा कि यह मेरे पूर्व जन्म के पापों का फल हैं। बाल्यकाल के उन थोड़े से वर्षों में, जब बच्चे को माता पिता के दुलार को बड़ी आवश्यकता रहतो हैं, तुलसोदास को जो किठनाइयाँ उठानी पड़ीं उनमें हम उनके पिता के इस विचार को प्रतिफलित हुआ देखते हैं। बालक को भी इस का अनुभव हुआ और वह अपने पिता के इस भाव को जन्म भर न भूला। किवतावलों में के 'जायो कुल-मंगन बधावनो बजायो सुनि भयो परिताप पाप जननो जनक को' कहने से तुलसीदास का क्या अभिप्राय था, यह वेशीमाधवदास के मूल चिरत में दिए हुए गोसाईजी के जन्म के इस वर्शन से भली भाँति समभ में आ जाता है।

बालक के जन्म लेने का समाचार सुनकर हित-मित्र, बंधु-बांधव सब राजगुरु के घर पर एकत्र हुए । ज्योतिषीजी भी बुलाए गए । सब यही सोच रहे थे कि इस अशकुनी बालक का क्या किया जाय । इन लोगों का यह बिचार था कि यह बालक जिएगा नहीं । अंत में यह निर्णय हुआ कि यदि तीन दिन के अनंतर भी बालक जीता रहा तो उसके ब्राह्मणोचित लौकिक वैदिक संस्कार किए जायँ, अन्यथा वे अना-वश्यक हैं।

हुलसी को इस निर्णय से संतोष नहीं हुआ। उसको इन लोगों के हाथ से अपने बालक के अनिष्ट को आशंका थी। इसी बीच में वह बहुत बीमार भी पड़ गई। उसने अपने जीवन की आशा छोड़ दी। उसकी आशंका ने अब और भी जोर पकड़ा। उसने सोचा कि ये निष्टुर लोग मेरी मृत्यु के पीछे अवश्य मेरे बालक को फेंक देंगे। इसलिये उसने अपनी मुनियाँ नाम की दासों को बुलाकर उसे अपने गहने दिए और बालक की सौंपकर कहा — "तू चुपके से इसे अपनी सास के पास हरि-पुर ले जा और वहाँ अच्छी तरह से पालन-पोषण कर।" बालक के जन्म के पाँचवें दिन उसकी माता का स्वर्गवास हो गया।

दासी नवजात शिशु को लेकर रातोंरात हरिपुर पहुँची। उसकी सास चुनियाँ दयालु स्त्री थी। उसने कहा-"तूने ऋच्छा किया जो इसे ले त्राई। हमारे घर में कलोर गाय व्याई है। यह उसका दूध पीकर अवश्य जी जायगा।" चुनियाँ बड़े भेम से शिशु का पालन करने लगी। वह उसे प्रसन्न रखने का भरसक प्रयत्न करती । जो कुछ वह माँगता वह उसे वही ला देती । परंतु यहाँ भी शिशु के अभाग्य ने उसका पीछा न छोड़ा। चुनियाँ की प्रेम-पूर्ण रचा में रहते अभी उसे पाँच वर्ष और पाँच मास हो हुए थे कि चुनियाँ साँप के डसने से मर गई। तब राज-गुरु के घर कहलाया गया कि आप अपना पुत्र ले जाइए। परंतु उन्होंने अपने पुत्र की सँभाल नहीं की । हुलसी और चुनियाँ की मृत्यु ने उनके श्रंघिवश्वास को श्रीर भी पृष्ट कर दिया। वे बोले-"जो कोई उसका पालन करता है, उसी का नाश हो जाता है। हम ऐसे बालक को लेकर क्या करेंगे ? ऐसे अभागे अपशकुनो की मरने-जीने की चिंता ही क्या ?" यह घटना भी आगे चलकर तुलसीदास के वैराज्योदय में सहायक हुई । इस निस्सहायावस्था ने उनको राम के साहाय्य का मूल्य बताया। अपनी निस्सहायावस्था को राम के सामने प्रकट करते हुए तुलसोदासजो ने त्रपने त्यक्त होने की बात स्थल स्थल पर कही है।

कवितावली में वे लिखते हैं--

मातु पिता जग जाइ तज्यो विधि हू न तिस्ती कहु भास भसाई। माता उन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई श्रौर पिता ने उनकी सँभाल भी नहीं की।

एक और स्थान पर वे कहते हैं-

स्वारथ के साथिन तज्यो तिजरा को सो टोटक, श्रीचक उत्तिट न हेरो। विनयपत्रिका में भी उन्होंने कहा है—

जननि जनक तज्यो जनिम करम बिनु बिधि सिरज्यो श्रवडेरो । वे पुनः कहते हैं—

द्वार द्वार दीनता कही काढ़ि रद परि पाहूँ।

ह्वे दयाल दुनी दसौ दिशा दुखदोष दलन छमि कियो न संभासन काहू। ततु तज्यो कुटिल कीट ज्यों तज्यो मात पिता हूँ।

काहे को रोस दोस काहि धों मेरे ही श्रभाग मोसों सकुचत सब हुइ हाँ हूँ।
 तुलसीदासजी के इन कथनों की संगति मिलाने के लिये पंडित
सुधाकर द्विवेदी ने अनुमान किया है कि वे अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए थे।
इसीलिये उनके पिता ने उनको त्याग दिया था। डा॰ ग्रिअर्सन ने सुधाकरजी का अनुगमन किया; परंतु वास्तव में सुधाकरजी का अनुमान
केवल अनुमान ही है। मूल में जन्मे बालक सर्वथा अनाथ नहीं छोड़ दिए
जाया करते थे। ऐसे बालकों की मूल-शांति और गोमुख-प्रसव-शांति का
उपाय शास्त्रों में लिखा है। वास्तविक बात, जैसा कि वेणीमाधवदास के ग्रंथ
से प्रकट है, यह थी कि तुलसीदास के पिता के मन में यह भय समा गया
था कि यह बालक अपशकुनी है। आगे आनेवाली घटनाओं ने उनके
भय को और भी पृष्ट किया। बालक के साथ उनका कुछ समय तक भी
संसर्ग नहीं हुआ था, जिससे वात्सल्य भाव जागरित होता। यदि जन्मते
ही तुलसीदास अपनी माता की इच्छा से हिएएर न भेज दिए गए होते
तो संभवतः उनके पिता के किए उनका त्याग न हो सकता।

तुलसी-चरित में तुलसीदास के ऐसे ऋसाधारण रूप में उत्पन्न होने का वर्णन नहीं है। इसलिये वहाँ त्याग की भी बात नहीं उठ सकती थो। उसमें बहुत समय तक तुलसोदास का अपने पिता के साथ रहना पाया जाता है। परंतु स्वयं तुलसीदासजी के बचनों से इसका विरंध होता है। इसलिये यह मान्य नहीं है।

पिता के द्वारा इस प्रकार त्याग दिए जाने पर बालक तुलसीदास लोगों के द्रवाजे द्रवाजे डोलता फिरा। जब स्वयं पिता ही मृत्यु के भय से अपने पुत्र की रच्चा करने को उद्यत नहीं था तब और किसी से क्या आशा को जा सकती थी ? दो वर्ष तक यही दशा रही। इसके त्रानंतर एक दिन भाग्यवश स्त्रामी नरहर्यानंदजी हरिपुर पधारे। उस बालक को देखकर उन्हें दया आ गई और वे उसे अपने साथ अयोध्या लेते गए। परंतु परम गुरुभक्त श्रद्धालु वेग्गोमाधवदास यों सीधी तरह सें बात कहनेवाले नहीं हैं; क्योंकि इससे गुरु का मान घटता है। इस-लिये जगज्जननो पार्वतो को ब्राह्मशो का रूप धरकर दो वर्ष तक अति-दिन इस बालक को खिलाने-पिलाने के लिये त्राना पड़ा। लोग हैरान थे कि यह स्त्रो है कौन। सब हार गए, पर कोई उसका पता न पा सका। एक स्नी इस टोह में लगी रही । एक दिन उसने ब्राह्मणी-पार्वती के पाँव पकड हो लिए और उसे जाने न दिया। पार्वती को अंतर्धीन होना पड़ा। फिर वह नहीं आह। परंतु पार्वती का श्रेम देखकर अब शिवजी को चिंता हुई। नरहर्यानंदजी उन्हीं की प्रेरणा से हरिपुर आए और लोगों की ऋनुमति से बालक तुलसी को ऋपने साथ ले गए।

न्रह्यानंद्जी ने इस बालक के पंच-संस्कार किए। नामकरण भी पंच संस्कारों के अंतर्गत आता है। तुलसी-चरित में दी हुई कथा के अनुकूल इनका नामकरण घर ही पर हुआ था और इनका नाम तुलाराम था। इनके कुलगुरु तुलसीराम ने अत्यंत स्नेह के कारण इनका नाम तुलसी भी रख दिया था। इनका नाम तुलसीदास था, इसमें तो संदेह का स्थान ही नहीं; परंतु मूल गोसाई-चरित के अनुसार रामबोला भी इनका एक नाम था। नरहर्यानंद्जी ने हिएएर में रामबोला कहकर ही बालक तुलसी का प्रबोधन किया था। केवल यहीं पर 'रामबोला' नाम का प्रयोग हुआ है। यह 'पंच-संस्कार' के पहले की बात है। इसके पीछे

मूल चरित में उनके लिये नाम का प्रयोग बहुत दूर जाकर होता है, जब कि वे काशो से कि जा प्राप्त कर घर लौट खाने हैं। इस समय वे 'तुलसी' करके खिमिहित किए गए हैं। इस पर यही अनुमान किया जा सकता है कि 'रामबोला' उनका पहले का नाम था, जिसको संस्कार के समय निरहर्यानंद जो ने बदलकर नुलसीदास कर दिया। स्वयं गोसाई जी ने स्थल-स्थल पर इस बात को खोर संकेत किया है कि उनका एक नाम 'रामबोला' भो था। किनताबली में उन्होंने एक स्थान पर कहा है—

रामबोला नाम है गुलाम राम साहि को।, विनय-पत्रिका में वे कहते हैं—

राम को गुलाम नाम रामबोला राख्यो राम।
रामबोला इनका संस्कार का नाम नहीं था। जन्मते ही इन्होंने 'राम'
कहा था। जान पड़ता है, इसोलिये इनका नाम रामबोला पड़ गया था।
'नाम रामबोला राख्यो राम' इसी अर्थ में ठीक हो सकता है।

मूल चरित के अनुसार संवत् १५६१ माघ सुदी पंचमी, तद्नुसार १४ जनवरो १५०५ गुरुवार, को नरहर्यानंदजी ने सरयु के तट पर वेद की विधि के अनुकूल तुलसी का यद्योगवात संस्कार किया। इसी दिन उन्होंने उसे राम मंत्र की भी दीचा दी। ज्योतिष की गणना सेयह तिथि ठीक ठहरती है। जैसे शिशु तुलसीदास ने जन्मते ही 'राम' कहकर लोगों को आश्चर्य में डाल दियाथा वैसे ही उसने अब बिना सिखाए ही गायतीमंत्र का उच्चारण कर पंडितों को चकरा दिया। इससे इतनी ही बात समभनी चाहिए कि इनको गायती-मंत्र बहुत घोखवाना नहीं पड़ा।

'तुलसी-चरित' के अनुसार गोसाईंजी के कुलगुरु का नाम तुलसीराम था। कुलगुरु के हाथ से इनका दीचा पाना घटता नहीं है। तुलसीदासजी ने बालकांड के आरंभ में, मंगलाचरण के रूप में, अपने गुरु को बंदना यों की है—

बंदडँ गुरुपद कंज, कृपासिंधु नर-रूप-हरि । महा-मोह-तम-पुंज, जासु बचन रवि-कर-निकर ॥ इस सोरठे के 'नर-रूप-हरि' के ऋाधार पर कुछ विद्वानों ने नरहरिदास को इनका गुरु माना है। ये नरहरिदास रामानंदजी के द्रादश शिष्यों में से वताए जाते हैं। डाक्टर मिश्रर्सन को भी इनकी गुरु-परंपरा की दो स्चियाँ मिली हैं। इन दोनों के श्रनुसार नरहरिदास ही इनके गुरु ठहरते हैं। परंतु ये नरहरिदास रामानंदजी के नहीं, गोपालदासजी के शिष्य थे, जो रामानंदजी की शिष्य-परंपरा की छठी पीढ़ी में हुए। इन दोनों सूचियों में श्रोर भेद चाहे कितना ही हो; परंतु दोनों से यह बात प्रकट होती है कि गोसाईजी स्वामी रामानंदजी की शिष्य-परंपरा की दोसरी नहीं श्राठवीं पीढ़ी में हुए। इन दोनों सूचियों के श्रनुसार इनकी गुरु-परंपरा यह है—

१—रामानंद, २—सुरसुरानंद, ३—माधवानंद, ४—गरीबानंद (गरोबदास ), ५—लक्ष्मीदास, ६—गोपालदास, ७—नरहिरदास, = —तुलसीदास ।

परंतु जैसा इस ऊपर देख चुके हैं, वेग्गीमाधवदास के अनुसार उनके गुरु नरहर्यानंदजी थे, जो रामानंदजी के शिष्य अनंतानंद के शिष्य थे। नरहर्यानंद अनंतानंदजी के अष्ट-शिष्यों में से थे। इसकी पुष्टि नासाजी के भक्तमाल से भी होती हैं—

योगानंद, गर्थेश, करमचंद, श्रवहू, पैहारी, सारी रामदास, श्रीरंग श्रवधि गुण महिमा भारी। तिनके नरहरि उदित मुदित महा मंगल तन, रघुबर यदुबर गाय बिमल कीरति संस्यो धन। हरि-भक्ति-सिंधु बेला रचे पानि पद्मक सिर दए। श्री श्रनतानंद-पद-परसि ते लोकपाल सेते भए॥

इस प्रकार रघुबरदास के मत को छोड़कर तुलसीदासजी की गुरू-परंपरा के विषय में हमें तीन मत मिलते हैं। एक के अनुसार वे रामानंदजी की दूसरी पीढ़ी में, दूसरी के अनुसार आठवीं में और तीसरी के अनुसार चौथी पीढ़ी में हुए थे। ऐतिहासिक दृष्टि से इनकी जाँच करने से तीसरा, अर्थात् वेणीमाधवदास का, मत ही ठीक जान पड़ता है। प्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ डाक्टर मंडारकर के अनुसार रामानंदजी

रामानंदजी का समय संवत् १३५६ से १४६७ तक है। त्रामस्य-संहिता में, जो रामानंदियों का बहुत मान्य ग्रंथ हैं, यही समय दिया हुत्रा हैं। अनुमान से १४५० के लगभग उनके द्वादश शिष्यों का शिष्य होना मान्य है। तुलसीदास आठ वर्ष की अवस्था में, सं० १४६१ में, ज्ञतबंधन और राम नाम में दीचित हुए थे। १४५० और १५६१ के बीच न दो पीढ़ियाँ ठीक ठहरती हैं और न आठ। हाँ, इन लगभग सवा सौ वर्षों में चार पीढ़ियों का समय खप जाता है। अतएव 'नर-रूप-हरि' में गुरु के नाम का जो संकेत है उससे अनंतानंद के शिष्य नरहर्यानंद हो ससभना चाहिए।

बालक तुलसीदास बड़े गुरु-भक्त थे। वे अपने बृद्ध गुरु की सेवा में सदा तत्पर रहते थे। उनके चरण दाबते थे और उन्हें सब प्रकार से प्रसन्न रखने का प्रयन्न करते थे। नरहर्यानंद भी उनके गुणों पर मुख्य हो गये थे। उनकी धारणा-शक्ति अद्वितीय थी। इस मेधावी बालक को वे बड़े प्रेम से पढ़ाने लगे। वेणीमाधवदास के मूल चरित से माल्म पड़ता है कि और विषयों के साथ वे उससे पाणिनि के सृत्र भी मुखाय कराते थे। अयोध्या में नरहर्यानंदजी ने हनुमान टीले पर अपना आश्रम जमाया था। तुलसीदास अपने गुरु के साथ यहाँ दस मास रहे, तत्पर्चात् हेमंत ऋतु के आरंभ होने पर नरहर्यानंदजी अपने शिष्यों को साथ लेकर स्करत्तेत्र चले आये। इख लोगों ने स्करत्तेत्र (सूकरतेत्र) को चित्रकूट के निकट का सोरों माना है और इसी आधार पर वहाँ कुछ उत्साही जनों ने तुलसीदासजी का आश्रम भी स्थापित कर दिया है; परंतु वास्तव में सोरों का सुकरखेत से कोई संबंध नहीं है। स्करखेत, जैसा वेणीमाधवन्यस ने लिखा है, सरयू और घाघरा के संगम पर है और आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है।

सूकरखेत में भी तुलसी की शिचा का कम चलता रहा । बालक स्थव कुछ पढ़-लिखकर सयाना हो गया था। उसकी बुद्धि की अखरता अकट होने लगी थी। इसलिये नरहर्यानंदजी ने उसे रामचरितमानस की कथा सुनाना उचित समस्ता। तुलसीदास ने मन लगा कर कथा सुनी

श्रीर उसके तस्त्र को समभने का वे प्रयत करते रहे। नरहर्यानंद बार-बार राम-कथा सुनाकर उनके इस प्रयत में सहायता करते रहे। यह बात स्वयं तुलसोदासजी ने भी श्रापने रामचिरतमानस के श्रारंभ में कही है—

में पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर-खेत। समुक्ति नहीं तस बालपन, तब श्रति रहेउँ श्रचेत॥ तदिप कही गुरु बार्राहेँ बारा। समुक्ति परी कल्लु मति श्रनुसारा॥

'तब श्रित रहेउँ अचेत' का अर्थ लगाते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसोदासजी की यह उक्ति उस समय की है जब वे पूर्ण ज्ञान-संपन्न हो गए थे। इस अवस्था की तुलना में बाल्यावस्था को अचेतावस्था कहना स्वाभाविक ही है। 'अचेत' का अर्थ यह नहीं है कि उनको अभी होश-हवास ही नहीं हुआ था। श्री शिवलालजी पाठक ने, जिनका उल्लेख उपर किया जा चुका है, अपने मानस-मयंक नामक 'तिलक' में लिखा है कि पाँचवं वर्ष तुलसोदास ने अपने गुरु से रामकथा सुनी थी। 'सुने गुरु ते बीच शर' (५) यह बात असंभव तो नहीं है; किंतु एक पाँच वर्ष के बालक को उद्देश्य करके गृह राम-कथा कहना कुछ जँचता नहीं है। तुलसीदासजी के उपर्युक्त कथन से भी इसकी पुष्टि नहीं को जा सकतो; क्योंकि इतनी छोटी अवस्था की किसी घटना का इतनी स्पष्टत से समरण रहना असंभव है।

पाँच वर्ष तक स्करखेत में रहकर नरहर्यानंदजी अपनी शिष्य-मंडली को साथ लेकर काशी धाम आये और अपने संप्रदाय के प्रवर्तक परमगुरु रासानंदजी के स्थान पंचगङ्गा घाट पर ठहरे।

पंचगंगा वाट पर एक दूसरे महात्मा रहते थे जो वेद पुराण आहि में पारंगत और सर्वशास्त्र-निष्णात थे। इनका नाम शेषसनातन था। शेषसनातनजो शरीर से तो बूढ़े थे परंतु उनका मन आभी युवाओं की भाँति उत्साहपूर्ण था। तीच्णबुद्धि बालकों को विद्यादान करने का उन्हें त्र्यसन था। इसे वह अपना कर्तव्य समभते थे। बालक तुलसी-दास को प्रखर बुद्धि देखकर वे उस पर रीम गए। उन्होंने सोचा, इस

बहु को विद्या पढ़ाकर अपनी विद्या सफल करनी चाहिए। उन्होंने नर-हर्यानंदजी से कहा कि "अपना यह शिष्य आप मुक्ते दे दीजिये। इसमें लौकिकता नहीं है। मैं इसे अपने पास रखकर पढ़ाना चाहता हूँ।" जान पड़ता है कि आगे चलकर गोस्वामी विट्ठलनाथजी के शिष्य नंददास को भी उन्होंने इसी भाँति सिखाने के लिये माँग लिया था; क्योंकि वेणी-माधवदास ने नंददास के भी इन्हों के यहाँ शिचा पाने का उल्लेख किया है। नरहर्यानंदजी ने उनकी बात स्वीकार कर ली; परंतु शिष्य को सहसा छोड़ते भी न बना। जब तुलसीदास वहाँ हिल मिल गए और विद्याध्ययन में अच्छी तरह प्रवृत्त हो गए तब नरहर्यानंदजी चित्रकूट की और चले गए। इसके पीछे फिर कभी गुरु शिष्य का मिलन हुआ या नहीं, इसका कुछ पता नहीं चलता।

शेषसनातन अपने नए शिष्य को मनोयोगपूर्वक पढ़ाने लगे और तुलसीदास अपने नए गुरु की तन मन से सेवा करने लगे। उनका यह बड़ा सौभाग्य था कि उन्हें शेषसनातन सरीखा शिचा-गुरु मिला। उनके पास रहकर उन्होंने वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्यकला आदि इतनी अच्छी तरह से पढ़े कि वे उनके व्यक्तित्व के अंग हो गए। इसी से उनके व्यक्तित्व को वह शक्ति प्राप्त हुई जिसमें हिंदुओं के विचार पर उसकी छाप सी लग गई। १५ वर्ष तक तुलसीदास शेषसनातनजी के पास पढ़ते रहे। इससे अधिक उनकी शिचारचा में रहना उनके भाष्य में नहीं था; क्योंकि संवत् १५८२ में शेषसनातनजी का गोलोकवास हो गया। तुलसीदास ने बड़ी अद्धा और भक्ति के साथ अपने शिचा-गुरु के अंतिम संस्कार किये। उनके साथ ही उनका शिचाकाल भी समाप्त हो गया।

# ५. गाईस्थ्य जीवन ऋौर वैराग्य

शेषसनातनजी के गोलोकवासी हो जाने पर तुलसीदास अन्य-मनस्क रहने लगे। गुरु के वियोग के कारण वे शोकअस्त रहते थे। काशों में अब उनका जो नहीं लगता था। उनके बिना वह उन्हें सूनी सी लगने लगी। उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से चलना चाहिए। पर जाँय कहाँ ? उन्होंने मन में निश्चय किया कि चलकर पहले अपनी जन्म-भूमि का दर्शन करना चाहिए। उनके आत्मीय जनों ने उनके साथ चाहे कैसा ही कूर व्यवहार क्यों नहीं किया था फिर भी उनके प्रति उनकी प्रीति थी। शेषसनातन ने तुलसी को केवल पुस्तकी कीट नहीं बनाया था, उनके हृद्य में भव्य भावनाओं को भी जागरित किया था। "जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद्ष गरीयसी" महामंत्र की अनुभूति भी उनको हुई थी। इसी अनुभूति ने उनके राम के मुख से जन्मभूमि की महिमा की यह गौरवपूर्ण घोषणा कराई थी—

जन्म-भूमि मम पुरी सोहावनि । उत्तर दिसि सरयू बह पावनि ॥ जद्यपि सब बैकुंठ बखाना । बेद पुरान बिदित जग जाना ॥ श्रवध सरिस मोहि प्रिय नहिं सोऊ । यह प्रसंग जानै कोउ कोऊ ॥

गुरु के वियोग से शोकाकुल हृद्य में माता-पिता की सेवा की उत्कंठा लिए हुए तुलसीदास ने अपनी जन्मभूमि की ओर प्रयाण किया। वे क्या जानते थे कि माता-पिता की सेवा क्या, उनके दर्शन भी अब उनके भाग्य में नहीं हैं। राजापुर पहुँचकर उन्हें राजगुरु वंश का यि कोई चिह्न देखने को मिला तो वह था उनके भवन का खंडहर, जिसमें एक भी प्राणी नहीं दिखाई देता था। गाँव का सारा हाल कहते हुए एक भाट ने उनको यह हृदय-विदारक समाचार सुनाया कि राजगुरु-वंश का अब कोई भी प्राणी वच नहीं रहा है। जैसा उस भाट ने बतलाया, बात

यह थी कि जिस समय राजगुरु तुलसीदास के त्याग की वात कर रहे थे उस समय वहाँ एक तपस्वी बैठा हुआ था। वह तेजस्वी तापस पिटा के द्वारा पुत्र पर किए जाने वाले इस अत्याचार को सहन न कर सका था। उसने नागफर्सी उठाकर शाप दे दिया था जिससे छः मास के अंदर ही राजगुरु का देहांत हो गया था और दस वर्ष के अंदर उनका सारा वंश ही नष्ट हो गया था।

भाट के मुँह से यह सब बात सुनकर उन्हें श्रत्यंत शोक हुआ, परंतु किसी प्रकार अपने हृदय पर पत्थर रखकर उन्होंने विधि-विधान के सहित श्राद्ध-पिंड-दानादिक मृतक कर्म किए।

्गाँव के लोगों के आग्रह से तुलसीदासजी ने राजापुर में ही रहना स्वीकार किया। लोगों ने ही प्रेम-पूर्वक उनके गिरे हुए भवन को उठा दिया। पारिवारिक विपत्ति को भूलने के लिये तुलसीदास रामचंद्र-जी की कथा में मग्न रहने लगे। उनकी कथा की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। दूर दूर से लोग उनकी कथा सुनने के लिए आने लगे।

यसुना के उस पार तारिपता नामक एक गाँव था। उस गाँव में भारद्वाजगोत्रीय एक ब्राह्मण देवता रहते थे। वे बड़े धर्मनिष्ठ थे विसमी पर्वों को मानते थे। कार्तिकी द्वितीया का स्नान करने के लिए वे एक समय इस पार राजापुर आए। उनके कुटुंबी जन भी उनके साथ थे। तुलसीदास की कथा की प्रशंसा उन्होंने भी सुनी थी। स्नानदान करके वे उनको कथा सुनने आए। ज्यास-गद्दी पर बैठे हुए तुलसीदास की योग्यता, उनकी शोभा और उनकी शारीरिक संदरता को देखकर वे उन पर रीम गए और जाते जाते उनके बारे में सब पूछ-ताछ करते गए; जनश्रुति इन ब्राह्मण देवता को दीनबंधु पाठक और उनकी कन्या को रहावली नाम से जानती है। पर वेणीमाधवदास इस विषय में चुप हैं।

(इन ब्राह्मण देवता की एक कन्या थी। ब्राह्मण देवता अपनी कन्या के लिए योग्य वर की खोज में थे। तुलसीदास उनकी नजर में चढ़ गए। 'दियो सुकुल जन्म, शरीर सुंदर हेतु जो फल चारि को' कहकर तुलसीदास ने अपने प्रति ईश्वर की देन की प्रशंसा थोंही नहीं की है। उनकी विद्या-बुद्धि, उनका उच्च कुल और उनका शारीरिक सौंदर्भ, सभी के कारण वे उन्हें अपनी पुत्री के योग्य वर प्रतीत हुए और उन्हीं को उन्होंने अपना दामाद बनाने की ठान ली।

वसंत ऋतु के आरंभ होने पर चैत्र मास में ब्राह्मए देवता तुलसी-दास के पास पहुँचे और उन्होंने अपना मनोरथ कहा। तुलसीदास गृहस्थी की मंभटों में पड़ना नहीं चाहते थे। ब्राह्मण देवता से भी उन्होंने नम्नतापूर्वक कहा—"महाराज मुमे ब्याह बरेखी कुछ नहीं चाहिए, आप कृपा कर दूसरी जगह पधारकर अपनी कन्या के लिये प्रबंध कोजिये।" परंतु ब्राह्मण देवता कच्ची मिट्टी के नहीं थे। वे तो सम्बद्ध होकर आए थे, ऐसे ही कब माननेवाले थे? अनशन ब्रत रखकर वे तुलसीदास के द्वार पर धरना देकर बैठ गए। तुलसीदास को विवाह करना स्वीकार करना पड़ा। बेचारे क्या करते? ब्राह्मण की हत्या कैसे सिर पर लेते?

निदान, संवत् १५८३ की जेठ सुदी तेरस (२४ मई सन् १५२६) बृहस्पितवार को ऋाधीरात के समय तुलसीदास की भाँवरी पड़ी और विधि-विधान के ऋनुसार उनका विवाह हो गया। इस समय उनकी ऋवस्था २८ वर्ष १० महीने की थी।

तुलसीदास को पनी अत्यंत रूपवती और धर्मशीला मिली थी। उसके मुखचंद्र से घूँघट हटाकर एक ही बार देखने पर उन्होंने अपने आपको उस पर न्योछावर कर दिया। वे उसके प्रेम में इतने मग्न हो गए कि एक घड़ी भी उससे बिलग न हो सकते थे। उनकी इस दशा का वर्णन करते हुए वेणीमाधवदास लिखते हैं—

दिन राति सदा रँग राते रहैं। सुख पाते रहैं जलचाते रहें॥ (स्वयं वेणीमाधवदास इस प्रेम दशा में इतने मग्न हुए कि अपनी परि-स्थिति को भूलकर चलते रेखते की प्रेममयी शैली में पड़ गए।)

इस प्रकार गृहस्थी के परमानंद का उपभोग करते हुए पाँच वर्ष एक चल के समान बीत गए। वेलीमाधवदास के शब्दों में— सर (१) वर्ष परस्पर चाव चए। पल ज्यों रस-केलि में बीत गए। निहं जान दें, श्रापु न जाय कहीं। पल एक प्रिया बिनु चैन नहीं॥ इसी बीच में जनश्रुति उन्हें तारक नाम के एक बालक के जन्म की बात बताती है जो बहुत दिनों तक जिया नहीं। परंतु मूल चरित में इसका उल्लेख नहीं है।

एक दिन तुलसीदास कार्यवश बरखासन गाँव गए हुए थे। इस बीच उनका साला उनके यहाँ आया। उसे देखकर उनकी खो को अपने नैहर की याद आ गई। उसे अपनी माता और सखी-सहेलियों को देखने की बड़ी उत्कंठा हो उठी। वह जानती थी कि यदि पतिदेव की आज्ञा की प्रतीज्ञा कहाँगी तो कभी मायके न जाने पाऊँगी। इसिलयें वह बिना उनसे पूछे ही, उनके आने के पहले, अपने भाई के साथ नैहर चली आई। जब तुलसीदास बरखा-सन से लौटकर आए तो प्रिया को घर पर न पाकर बड़े बेचैन हुए। दासी से यह सुनकर कि वह अपने भाई के साथ मायके गई है, वे आप भी ससुराल के लिये चल पड़े।

कहानी चलती है कि यह रात्रि का समय था। यमुना बाढ़ में थी। डोंगे चलने का समय न था। परंतु तुलसीदास के हृद्य में भी प्रेम की बाढ़ ऋाई हुई थी। इसके सामने उन्हें वह कुछ भी मालूम न हुई। किनारे लगे हुए एक शब को नौका सममकर वे उस पर जा चढ़े और हाथों से ही पतवारों का काम लेकर उस पार पहुँच गए। आधी रात के बीच ये अपने ससुर के मकान के सामने जा खड़े हुए। सब फाटक बंद थे। कोठे पर किसी ने इनकी आवाज न सुनी। कोठे पर चढ़ना भी कठिन था। इनको छज्जों पर से एक रस्सी सी लटकती हुई दिखाई दी। इसी को पकड़कर ये तिबारे पर चढ़ गए। कहानी कहती है कि यह रस्सी नहीं थी, सर्प था। लोगों को रज्जु में सर्प का अम होता है। इनको सर्प में रज्जु का अम हुआ। तिबारे से जब इन्होंने पुकारा तब इनकी स्त्री को मालूम हुआ कि यहाँ भी पतिदेव ने पिंड नहीं छोड़ा है।

शव श्रीर सर्प की कथा को श्रचरशः सत्य मानने के लिये बहुत ही विश्वासी प्रकृति चाहिए । पर यह कथा चाहे सत्य न हो, उससे तुलसीदास के स्नी-प्रेम के वेगवान उद्रेक की जो स्चना मिलती है वह श्रवश्य सत्य है श्रीर वही हमारे काम की है । 'मूल-चरित' में वेस्सीमाध्यदास ने यह सब कथा न लिखकर केवल "कौनिउ विधि सरि पार कर" कहकर उन्हें समुराल के दरवाजे पर पहुँचा दिया है। संभवतः उनके बहुत् गोसाई-चरित में यह कथा दी हो।

श्रिपने पित का स्वर सुनकर उनकी स्त्री सकपकाकर बाहर आई। श्रुपेरी रात में इतनी दूर, भयंकर रास्तों को पारकर, आने के लिये उसने उन्हें फटकारा और गर्व के साथ हँसते हुए यह मीठी चुटकी भी ली कि जितना प्रेम आपका मेरी हाड़-चाम की देह पर है उसका आधा भी यदि रामचंद्रजी पर होता तो आप संसार के जाल से छूट जाते।

हाड़-मास की देह मम तापर जितनी प्रीरित । तिसु श्राधी जो राम प्रति, श्रविस मिटिहि भव-भीति ॥ प्रियादास ने भी इस बात का उल्लेख किया है ।

स्त्री को इस मीठी भिड़की ने वह काम किया जो संसार भर के उपदेशकों के उपदेश न कर पाते। उसने एक च्रण में तुलसीदास में महान परित्रतन उपस्थित कर दिया। गुरु की दी हुई शिचा विशेष रूप से उनके स्मृति-पटल पर दौड़ गई। अपने गुरु के वचन उन्हें बहुत सार्थक जान पड़ने लगे। वे सोचने लगे—

'नरहरि' कंचन कामिनी, इनते रहिए दूरि।
जो चाहिय कल्यान निज, राम दरस भरपूर॥
इस बात को अगाड़ अनुभूति ने उनके जीवन का प्रवाह ही बदल दिया।
जो तीब हार्दिक प्रेम उनकी गृहस्थी में स्वर्ग को उतार लाया था बह

दूसरी और देखने लगा। नववयस्का कोमल सुंदरी के स्थान पर ऋब सदा के लिये राम की रम्य मूर्ति प्रतिष्ठित हो गई।

स्त्री को जब ज्ञात हुआ कि जो बात उसने सगर्व हँसी में कही थी वह बहुत दूर तक पहुँच गई है तब उसका गर्व चिंता में बदल गया। उसने बहुत कुछ अनुनय विनय की, पछताई, रोई और कोप दिखाया । बोली—आप मेरा त्याग कर मुफे लांछित करना चाहते हैं। पर कोई युक्ति काम न आई। तुलसीदास तत्काल वहाँ से चल दिए। उनका साला उन्हें मनाने के लिये बहुत दूर तक पीछे पीछे दौड़ता आया; पर उन्होंने एक न मुनी। तुलसीदास को स्त्री अपनी बात के इस परिणाम के लिये तैयार न थी; परंतु जब उसको विश्वास हो गया कि अब उसके पित गृहस्थी में न लौटेंगे, तब वह पछताकर मर गई। वेणीमाध्य के अनुसार यह घटना संवत् १५८६ की आषाढ़ बदी १० (२६ मई १५३२ ई०) बुधवार को हुई थी। ज्योतिष की गणना से जाँच करने से यह तिथि ठीक ठहरती है।

जनश्रुति इतनी निष्ठुर नहीं है। वह तुलसीदास की स्त्री को वृद्धावस्था तक जीवित रखती है। उसके अनुसार गोसाइँजी के घर छोड़ने के पीछे स्त्री ने उनको यह दोहा लिख भेजा था—

कटिकी खीनी कनक सी, रहित सखिन सँग सोह । मोहि फटे की डर नहीं, धनत कटे डर होइ॥ इसके उत्तर में गोसाइजी ने लिखा—

> कटे एक रघुनाथ सँग, बाँधि जटा सिर केस। हम तो चाला प्रेम रस, पतिनी के उपदेस॥

बहुत दिनों के पीछे वृद्धावस्था में एक दिन तुलसीदासजी चित्रकूट से लौटते समय अनजान में अपने ससूर के घर आकर टिके।
उनकी स्त्री भी बूढ़ी हो गई थी। बिना उन्हें पहचाने ही वह उनके
आतिथ्य-सत्कार में लगी और उसने चौका आदि लगा दिया। दो-चार
बातें होने पर उसने अपने पित-देव को पहचाना। उसने इस बात को
प्रकट न किया और उनके चरण धोने चाहे; पर उन्होंने धोने न दिए।
पूजा के लिये उसने कपूर आदि ले आ देने को कहा; परंतु तलसीदास
न कहा—यह मेरे भोले में साथ है। स्त्री की इच्छा हुई कि मैं भी इनके
साथ रहूँ और रामभजन तथा पित सेवा दोनों एक ही साथ कर अपना
जन्म सफल कहाँ। रात भर बहुत कुछ आगा-पोछा सोच-विचारकर

उसने सबेरे अपने को गोसाईं जी के सामने प्रकट किया और साथ रहने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की । पर गोसाईं जी ने उसे साथ लेना स्वीकार न किया। तब साध्वी स्त्री ने कहा—

खरिया खरी कपूर जीं, उचित न पिय तिय त्याग ।

के खरिया मोहि मेलि कै, श्रचल करहु श्रनुराग ॥
थांड़े से भेट से यह टोहा टोहावली में इस प्रकार मिलता है—

खरिया खरी कपूर सब, उचित न पिय तिय त्याग ।
के खरिया मोहि मेलि के, बिमल बिवेक बिराग ॥

यह सुनते ही गोसाईंजी ने ऋपने मोले की सब वस्तुएँ ब्राह्मणों को बाँट दीं।

जनश्रुति के इन कथानकों के आधार पर उपर लिखे दो दोहे हैं जो तुलसीदासजी के लिखे कहे जाते हैं। उनकी स्त्रीवाले दोहे की कल्पना 'कटे एक रघुनाथ सँग' वाले दोहे के लिये अवसर निकालने के उद्देश्य से की गई है। थोड़े से केर-फार से ये दोहे गृहत्याग के ही समय के वार्चालाप के व्यंजक भी हो सकते हैं। 'खरिया खरी कपूर' वाले दोहे में तो तुलसीदासजी की स्त्री का उसी समय का भाव व्यक्त किया गया है। इसका संकेत वेगीमाधवदास के इस सोरठे से मिलता है—

किस रुख तिय श्रकुलाय, बोली बचन सकोप तब। "त्याग न उचित कहाय, बिनु तिय मुख खरिया खचे"॥

जिस कोमल आत्मा को केवल अनन्य प्रेम का अनुभव करने को मिला था, यदि उसने अनंत वियोग की क्रूरता को न सह सकने के कारण देह को परित्याग कर दिया हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?

पर तुलसी-चरित में विवाह श्रौर वैराग्य की बात श्रौर ही तरह से दी हैं। उसमें तुलसीदास के एक नहीं, तीन विवाह कराए गए हैं। इनकी पहली दो स्त्रियाँ किसी भागव ब्राह्मण की पुत्रियाँ थीं जो, एक के बाद दूसरी, मर गई थीं। इनका तीसरा ब्याह कंचनपुर गाँव के लक्ष्मण उपाध्याय की कन्या बुद्धिमती से हुश्रा था। वह श्रत्यंत धर्मशीला, गुणवती और ज्ञानवती थी। उसे पुराणों की कथा सुनने का बड़ा चाव था। तुलसीदास के विवाहों से उनके पिता को खूब धन-लाभ हुआ था। पहले विवाह में उन्हें तीन सहस्र मुद्राएँ मिली थीं और तीसरे में छः सहस्र। दूसरे विवाह में भी कुछ दहेज मिला ही होगा। तीसरा विवाह माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध हुआ था। माता-पिता कदाचित् इसलिये विरुद्ध थे कि घर का काम-काज चलाने के लिये जितना आवश्यक है, बुद्धिमती उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। इसीलिये शायद लक्ष्मण उपाध्याय से छः हजार की गहरी रक्षम भी माँगी गई। कहते हैं, इसी तीसरी स्त्री के उपदेश से तुलसीदास को वैराग्य हुआ था।

तुलसी-चिरतवाले कथानक को यदि सत्य मानते हैं तो पिता के द्वारा त्याग दिये जाने की कथा भूठी ठहरती है; परंतु जैसा हम उपर दिखा चुके हैं, पिता के द्वारा त्याग दिये जाने की बात स्वयं तुलसीदास-जी के वचनों से सिद्ध है। अतएव तुलसी-चिरित्र की विवाह संबंधी बातें माननीय नहीं हैं। इसके अतिरिक्त रघुबरदास ने तुलसीदासजी के घर से वैरागी होने के लिये निकलने पर जो दशा बताई है, वह उस व्यक्ति की सी नहीं है जिसके हृदय में वैराग्य का उदय हुआ हो। उससे उनका हृदय वैराज्य की अनुभृति से रहित जान पड़ता है। वे घर से जवर्दस्ती निकाले हुए से लगते हैं। इस समय रघुनाथ पंडित ने उन्हें विसोक आतुर गतिधारी' देखा था। इस पंडित से बुद्धिमती के विषय में तुलसी-दास ने कहा था—

श्रहो नाथ तिन्ह कीन्ह खोटाई। मात आत परिवार छोड़ाई॥
यह ऐसे व्यक्ति का सा वर्णन नहीं है जिसके हृद्य में वैराग्य की
अनुभूति हो। तुलसीदासजी का जो रूप उनके मंथों से प्रस्फुटित होता
है, यह उसके प्रतिकृल पड़ता है। श्रोर जो कुछ हो, इतनी बात निर्विवाद है कि तुलसीदास का विवाह हुआ था श्रोर अपनी स्त्री के ही
कारण उनको वैराग्य हुआ था। जो स्त्री संसार का बंधन समभी जाती
है वही उन्हें बंधन से मुक्त करने का निमित्त हुई। गोसाई जो स्वयं
लिखते हैं—

हम तो चाला प्रेम-रस, पतिनी के उपदेस।

जो लोग "व्याह न बरेखी जाति-पाँति न चहत हों"—विनय-पित्रका में लिखे इस वाक्य के आधार पर उनका विवाह होना नहीं मानते वे उसका अर्थ नहीं सममते। इसका यही अभिप्राय है कि मुमे अब व्याह-बरेखी नहीं करना है और न जाति की ही चाह है। यह विर-कावस्था का वचन है। इससे जो बात पहले हो चुकी हो उसका निरा-करण नहीं किया जा सकता।

### ६. खोज

तुलसोदास का हृदय वैराग्य में प्रतिष्ठित हो गयाथा। परंतु अभी आभ्यंतर के अनुकूल वाह्य वेश बनाना शेष था। अपनी ससुराल से सीधे प्रयाग आकर उन्होंने यह काम पूरा किया। गृहस्थ का वेश त्याग-कर उन्होंने विरक्त का वेश धारण किया। यह नहीं प्रकट होता कि उन्होंने किसी सांप्रदायिक रीति का अनुसरण कर नवीन गृह से वैराग्य की दोचा ली हो। बहुत समय पीछे रामायण की रचना करते हुए संवत् १६३१ में उन्होंने ब्रह्मचर्याअम में दीचित करनेवाले नरहरिजी का ही गृह के स्थान पर स्मरण किया है। वास्तव में विरक्ति की शिचा नरहरिजी ते चुके थे, जो अनुकूल अवसर पाकर फलीभूत हुई।

श्रव तुलसीदास का जी संसार से उचट गया। उनकी वृत्तियों के एकमात्र लक्ष्य श्रव राम रह गये थे। उन्हीं परब्रह्म परमात्मा राम के साचात्कार के लिये वे व्यय हो रहे थे। एक स्थान पर उन्हें चैन नहीं मिलता था। वे श्रपने राम की खोज में निकल पड़े। पहले उन्होंने रामचंद्र के जन्मस्थान श्रयोध्या नगरी की श्रोर प्रस्थान किया। फफहाँ श्रोर गढ़हीले होते हुए, गोमती श्रोर तमसा को पारकर, वे श्रयोध्याजी पहुँचे। वहाँ श्रच्छा संत-समागम रहा। श्रयोध्या की जड़ चेतन सभी वस्तुएँ तुलसीदास को श्रत्यंत प्रिय हो गईं। जिस नगरी में उनके राम ने जन्म लिया था उसका कण-कण क्यों न उन्हें प्रिय हो! इसमें श्राश्चर्य ही क्या है प्रभु के यश का कीर्तन श्रोर श्रवण करते हुए चातुर्मास श्रयोध्याजी में बिताकर उन्होंने चारों धाम की यात्रा करने का निश्चय किया।

त्रयोध्या से चलकर पचीस दिन में जगन्ननाथपुरी पहुँचे। इस बीच मार्ग में दो महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हुईँ। वेणीमाधदास ने बड़ी उत्सुकता के साथ मूल-चरित में उनका उल्लेख किया है। उनमें से एक दुबौली गाँव में हुईं। दूसरी का मूल-चरित में स्थान-निर्देश नहीं है, पर कहते हैं कि वह चेंकुल गाँव में हुईं। दुबौली में गुसाईंजी चार घड़ी रहे थे।

बहाँ हरिराम कुसार से रुष्ट होकर उन्होंने उसे शाप दे दिया जिससे वह प्रेत हो गया। वेणीमाधवदास के अनुसार इसी प्रेत ने आगे चलकर रामदर्शन में गोसाईंजी की सहायता दी। जिला सारन की तरफ ये हरिनाम ब्रह्म बहुत प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि इन्होंने कनकशाही विसेन के अत्याचार से उकताकर आत्महत्या कर डाली थी। यह भी किंवदंती है कि गोसाईंजी उसके यज्ञोपवीत संस्कार के त्रवसर पर वहाँ विद्यमान थे। इससे गोसाईंजी श्रौर हरिराम को विपत्ति से संबंध जोड़ना बहुत सरल हो गया। गोसाईंजी के ही शाप से उस पर त्रापत्ति त्राई! त्रपने समय के भले-बरे छोटे-बड़े सब कामों में गोसाई जी का हाथ होना ही चाहिए। किन परिस्थितियों में हरिराम गोसाईंजी के कोप का भाजन हुआ, उसकी भी जनमेजय और परीचित की कथा ने सामग्री प्रस्तुत कर दी जिसका किसी नवीन हरिराम ब्रह्म-चरित में उपयोग किया गया है। उसी से पंडित रामिकशोर शुक्ल ने कुछ पंक्तियाँ उद्घृत की हैं। उनके अनुसार गोसाईं जी को संध्या में मग्न देखकर दुबौली के सब नटखट लड़के उनके ऊपर ढेला मारने लगे। जब गोसाईं जी का ध्यान दूटा तो श्रीर तो सब डरकर भाग गए, परंतु हरिराम ढेले चलाता ही रहा। इसी से गोसाईजी ने उसे शाप दे दिया कि जा, राचस हो जा। इसी से उसे आत्म-हत्या करके ब्रह्म होना पड़ा।

चेंकुल गाँव में चारुकुट्यारि नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा साधु-संतों की सेवा में तत्पर रहती थी। तुलसीदास ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे त्राशीर्वाद दिया। क्या त्राशीर्वाद दिया, इसका उल्लेख वेणीमाधवदास ने नहीं किया है। परंतु किंवदंती है कि गोसाई जी ने उसे वर दिया कि जिस वस्तु पर तू हाथ रख देगी वह व्यय करने पर भी समाप्त न होगी, ज्यों की त्यों बनी रहेगी।

गोसाई जी जगन्नाथपुरी में कुछ दिन रहे। सत्संग त्रौर देवार्चन के उपरांत उन्हें यहाँ जो कुछ त्रवकाश मिल जाता उसमें वे वाल्मीकीय रामायण की प्रतिलिपि करते थे। वेणीमाधव के लेख से तो ऐसा भान होता है मानों गोसाई जी ने यहाँ संपूर्ण रामायण की प्रतिलिपि की हो। परंतु 'कछुक दिना' में 'जब तब लिह अवकाश' इतने बड़े पोथे की प्रति-लिपि नहीं की जा सकती । आगे चलकर फिर काशो में गोसाई जी के बाल्मीकीय रामायण की प्रतिलिपि करने का उल्लेख हैं । हमारा अनुमान है कि गोसाई जो ने जगन्नाथपुरी में वाल्मीकीय रामाय्ण की प्रतिलिपि करना आरंभ किया। बहुत समय तक यह अधिलिखी पड़ी रही, किंतु फिर संवत १६४१ में काशीजी में संपूर्ण हुई।

पुरी से वे रामेश्वरम् गए, रामेश्वरम् से द्वारावती ऋौर द्वारावती से बदरिकाश्रम । जनसाधारण में यह विश्वास प्रचलित है कि महिष व्यास अब तक जीवित हैं और बद्रीधाम में तपश्चर्या कर रहे हैं। व्यास जी नारायण के अवतार माने जाते हैं। बद्रीनाथजी के मंदिर में नर-नारायण की मृतियाँ भो हैं। संभवतः इसी आधार पर यह प्रवाद चल पड़ा हो। वेगोमाधवदास भी ऋपने गुरु की नारायगुरूप व्यास से भेट कराते हैं। व्यासजो के मह से मानसरोवर-माहात्म्य सनकर तुलसी-दास के हृदय में उसे देखने की उत्कट उत्कंठा हुई। मानसरोवर कैलास पर्वत पर है। वहाँ जाने का मार्ग अत्यंत दुर्गम है। दुरारोह पर्वतों पर चढ़ना त्र्यौर उतरना होता है। बहुत कम लोग वहाँ जाने का साहस कर सकते हैं। वहाँ वहाँ जा सकता है जो अपने प्राणों का लोभ त्याग दे। इन सब बातों से तुलसीदास हतोत्साह न हुए। मानसरोवर का दर्शन करके वे कृतार्थ हुए । मानसरोवर के दर्शन से वे इतने प्रभावित हुए कि राम-चरित की उन्होंने उसी एक सरोवर से तुलना की। रामचरित-मानस के रूपक के ब्याज से गोसाईंजी ने मानसरोवर के काई रहित श्रीर भेकों से ऋस्पृष्ट निर्मल जल, वहाँ के भयावह पंथ ऋौर ऋति दुर्गम विशाल शैलों और नाना भयंकर निद्यों तथा वहाँ के स्तब्धकर शीत श्रीर जुड़ी ज्वर का वर्णन किया है। सची लगनवाले साधु ही, भगवान् की द्या से, वहाँ पहुँच सकते हैं। इस कारण सच्चे सत्संग का सुख वहीं मिलता है। तुलसीदास को इस दिन्य सत्संग से बड़ा त्रानंद हुत्रा। मानसरोवर से वे रूपाचल और नीलाचल पर्वतों का दर्शन करने गए। यह मनुष्य की शक्ति से बिल्कुल बाहर है। परंतु गोसाईंजी को ऋदरय

भगवत्सहाय प्राप्त था। इस दिव्य सहायता से वे इन पर्वतों का दर्शन कर कैलाश की प्रदक्षिणा करते हुए सक्तशल मानसरोवर लीट आए। नीलाचल पर्वत पर उन्हें संतप्रवर परम भक्त भुशुंडीजी के दर्शन हुए थे।

इस प्रकार यात्रा में १४ वर्ष १० मास और १० दिन बिताकर तुलसोदासजी ने चित्रकूट के पास भव-वन में अपना आश्रम बनाया और वे वहाँ रहने लगे। अपनी अनन्य राम-भक्ति के कारण वे वनवासी संतों के आदर और प्रीति के भाजन हो गए। यहाँ भी गोसाईंजी की रामकथा धूमधाम से होने लगी। सभी संत लोग उसमें अपने आपको भूलने लगे। उनकी कथा में भक्ति रस का जो अजस स्रोत बहता था उसकी अनन्यता ने भक्त-भूषण श्री हनुमानजी को भी आकर्षित किया। जिससे कोई उन्हें पहिचाने नहीं, वे कोढ़ी के वेश में कथा सुनने के निमित्त आने लगे। वे सब श्रोताओं से पहले कथा-मंडप में आ बैठते और सब से पीछे जाते। परंतु तुलसीदास को यह रहस्य ज्ञात नहीं था।

कहते हैं कि इसी वन में पीपल का एक बृहदाकार वृत्त था। तुलसी-दास उसके आस-पास ही शौच-निवृत्ति के लिये जाया करते थे। शौच से जो कुछ जल बच रहता था उसे वे उसकी जड़ पर डाल देते थे। यह उनका नित्य नियम हो गया था। इस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। पाठकों को याद होगा कि जगन्नाथजी जाते हुए दुबौली में गोसाई जी ने हरि-राम कुमार को शाप दिया था। यह उसी की प्रेतात्मा थी। अब तक उसका प्रेत शाप की अग्नि से जलता रहता था। इस जल को पीकर उसको कुछ शांति मिल जाती थी। जब उसने तुलसीदासजी को पहि-चाना तब उसे अत्यंत हर्ष हुआ। उसने सोचा कि यदि मुक्त गोसाई जी की थोड़ी सी भी सेवा बन पड़े तो मेरे पिछले कर्म का, जिसके कारण में उनके कोध का भाजन हुआ था, कुछ प्रायश्चित्त हो जाय। इस विचार से उसने एक दिन प्रकट होकर गोसाई जी को नमस्कार किया और कहा कि मेरे थोग्य कोई सेवा हो तो आज्ञा कीजिए, मैं करने को प्रस्तुत हूँ। मला गोसाई जी क्या चाहते! उनको संसार की किसी वस्तु की इच्छा न थी। उनकी समस्त वासनाएँ रामाभिमुख थीं। उन्होंने खोज ४२

कहां—"यदि तुममें शक्ति है तो कोई ऐसा उपाय बतलाओं जिससे राम-जी के दर्जन मिलें।"

प्रेत ने विनम्र होकर उत्तर दिया—"भगवन, मैं तो एक असमर्थ प्रेतात्मा यह शक्ति मुममें कहाँ कि आपको रामचंद्रजी के दर्शन करा सकूँ। हाँ, आपके यहाँ कथा मुनने के लिये नित्य प्रति हनुमान जी आया करते हैं, यदि आप उनसे प्रार्थना करें तो वे अवश्य आपका अभिलाष पूर्ण करेंगे।"

तुलसीदासजी ने कहा—"किंतु मैं उन्हें पहचानूँगा कैसे! क्योंकि वे तो वेश बदलकर आते होंगे।" प्रेट ने उन्हें बता दिया कि वे कोढ़ी के वेश में रहते हैं, सबसे पहले कथा-मंडप में आते हैं और सबसे पीछें जाते हैं।

एक दिन कथा समाप्त हो जाने पर जब सब लोग चले गए, गोसाई जी अवसर पाकर हनुमानजी के चरणों पर गिर पड़े। हनुमान जी ने उन्हें कई प्रकार से टालना चाहा। परंतु तुलसीदास को वें किसी प्रकार न टाल सके। उन्होंने प्रेमाश्रुओं से हनुमानजी के चरणों को घो डाला। हनुमानजी भी अपने आपको न रोक सके। उनकी आँखों से अविरल अश्रु-धारा बह चली। उन्होंने गोसाई जी को गले से लगा लिया और गद्गद कंठ से उन्हें चित्रकृट रहने का उपदेश दिया तथा यह आधासन दिया कि वहाँ अवश्य तुन्हें रामजी के दर्शन होंगे।

हनुमानजी के खादेशानुसार तुलसीदास चित्रकूट को चले। उनके हृदय में भक्ति और खानंद का सागर उमड़ रहा था। पल पल पर उनकी रामदर्शन की खिमलाषा बढ़ रही थी। नाना संकल्प-विकल्प उनके हृदय में उठ और बैठ रहे थे। वे अपने कृत्यों को इस योज्य न समभते थे कि उनको रामजी के दर्शन मिल सकें। परंतु फिर वे सोचते थे कि रामचंद्र तो पतितपावन हैं; वे भक्तों के दोषों की ओर हिण्यात नहीं करते; प्रत्युत उनका उद्धार करने के लिये सर्वदा तत्पर रहते हैं। इस विचार से उनकी मनोवांछा और भी तीव हो जाती। चित्रकूट जाकर गोसाई जी ने रामघाट पर आसन जमाया। इसी प्रकार की उत्कट अभि-

लाषा को लिए हुए एक बार वे चित्रकूट की प्रदिस्ता के लिये गए। वहाँ उन्होंने क्या देखा कि दो अभिराम राजकुमार घोड़े पर चढ़े आखेट कर रहे हैं। उनके सुंदर रूप को देखकर गोसाई जी मुग्ध हो गए। परंतु उनको यह भेद माल्स न हुआ कि वे कौन हैं। जब वे राजकुमार अंतर्धान हो गए तब हुनुमानजी ने प्रकट होकर भेद खोला कि वे राम और लक्ष्मण थे। अब तुलसीदासजी को पछतावा हुआ और वे बड़े विकल हो गए। किंतु फिर हुनुमानजी ने उन्हें धीरज और आशा दी कि कल प्रातःकाल फिर तुम्हें दर्शन होंगे।

दूसरे दिन प्रातःकाल गोसाईं जी रामभजन में मग्न होकर रामघाट पर बैठे। वे राम-विरह से अत्यंत व्याकुल थे। इसी समय रामचंद्रजी ने प्रकट होकर कहा—"बाबा, चंदन हो।" तुलसीदास जी देने के लिये चंदन घिसने लगे। हनुमानजी ने तुलसीदास को यह संकेत करने के लिये कि यही रामचंद्र हैं तोते के रूप में प्रकट होकर आकाश से यह दोहा पढ़ा—

#### 'चित्रकूट के घाट पर भइ संतन की भीर। तुलसिदास चंदन घिसें तिलक देत रघुबीर ॥'

तुलसीदास निर्निमेष नेत्रों से रामचंद्रजी की सुंदरता देखने लगे श्रौर श्रपने श्रापको बिल्कुल भूल गए। चंदन घिसना भूलकर वे मूच्छित होकर बैठे रह गए। रामचंद्र के बार बार कहने पर भी जब तुलसीदास ने नहीं सुना तो रामचंद्रजी स्वयं तिलक लेकर श्रंतहित हो गए। तुलसीदास को विरह् की श्रवस्था में वहीं रात हो गई। उन्हें घर जाने का ध्यान न श्राया। उनकी विरह्-त्र्यथा जब बढ़ती ही गई तब हनुमान जी ने प्रकट होंकर उनको स्वस्थ किया। इस समय से तुलसीदासजी की भक्ति की महिमा श्रौर भी फैल गई।

वेग्गीमाधवदास के कथनानुसार एक बार नहीं, कई बार तुलसी-दासजी को राम-दर्शन हुए थे—

'नित नित्य विहारहु देखत हैं। सुगया कर कौतुक पेखत हैं।'

स्वयं तुलसीदासजी ने अपनी विनयपत्रिका के एक पद में इस घटना की स्रोर संकेत किया है—

> 'तुलसी तोकों कृपालु जो, कियो कोसलपाल। चित्रकृट को चरित्र, चेतु चित करि सो॥'

हो सकता है कि हनुमानजी को आदर्श प्रभु-भक्तिको सामने रख कर ही उन्होंने अपनी भक्ति को पारमात्मिक भिलन की अनुभूति से फलीभूत किया हो, इसी से हनुमानजी की सहायता से उनको रामदर्शन प्राप्त होना कहा गया हो। यह भी संभव है कि उस कोढ़ी को, जो प्रेम से उनको कथा सुना करता था, उसकी अनन्य भक्ति के कारण ही गोसाई जो ने हनुमानजी की समानता दी हो जिससे इस किंवदंती के लिये आधार मिला हो।

परंतु उनके कथन से यह स्पष्ट नहीं होता कि उन्हें किस रूप में परमात्मा का दर्शन हुआ था। क्या सचमुच भगवान ने मनुष्य का रूप धारण कर उन्हें दर्शन दिये थे ? कई साधु संत महात्माओं के विषय में कहा जाता है कि उन्हें परमात्मा के दर्शन हुए थे। कबीर ने कई स्थलों पर स्वयं कहा है कि मैंने परमात्मा को देखा है। मध्य युग के कई यूरोपोय संतों के विषय में भी यही बात कही जाती है। परंतु इन्होंने परमात्मा को चर्म-चच्चओं से देखा हो, यह बात नहीं होते। परमात्मा का दर्शन ऋंग्रेतिन स्वयुओं से परमात्मा के दर्शन नहीं होते। परमात्मा का दर्शन आंतरिक अनुभूति-तेत्र की बात है, बाहरी इंद्रिय-जगत् की नहीं। विलियम जेम्स मध्यकालीन यूरोपोय संतों के विषय में विवेचना करते हुए इसी परिणाम पर पहुँचे हैं। इन यूरोपोय संतों ने भी अपनी हार्दिक अनुभूति के केत्र में ही परमात्मा के दर्शन किए थे, चर्म-चच्चओं से नहीं। गोसाईंजी भी परमात्मा के निर्मुण रूप की हार्दिक अनुभूति होना मानते हैं, परंतु साथ ही इस आंतरिक अनुभूति के सहकार में उसका प्रत्यच्च साच्यभूत बाह्य सगुण रूप का ही दर्शन होना भी वे मानते हैं—

'हिय निर्गुण नयनन्हि सगुण रसना राम सुनाम । मनहु पुरट संपुट लखत सुनसी खिलत स्रवास ध भीतरी खोज के लिये वे बाहरी खोज आश्यक सममते थें। जो लोग परमातमा को अंतर्यामी सममकर बाहर उसकी खोज करना अनुचित सममते थे उनका गोसाई जो ने उपहास किया है—

कहत सकत घट राममय तो खोजत केहि काज।
तुलसी कहँ वह कुमित सुनि उर श्रावत श्रित लाज।
प्रतीत होता है कि गोसाई जी के श्रमुसार धनुर्वागधारी रूप ही ब्रह्म
राम का पट-रूप है जिसमें मुक्तात्माश्रों को दर्शन मिलते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदासजी राम के रहने का स्थान बतलाते हुए कहते हैं—

'सब तिज तुम्हिं रहिं लय लाई। तिन्हके हृदय रहहु रहुराई।।
सरगु नरगु अपबरगु समाना। जहुँ तहुँ देख घरे धनुबाना।।'
यह भी हो सकता है कि गोसाईजी को मृगया-विहारी रामचंद्र की ही
मूर्ति सबसे अच्छी लगती थी। उनकी वही मूर्ति उनके हृदय में रमती
थी। अतएव ध्यानावस्था में वही मूर्ति उनके सामने आ जाती थी।
गोतावली में उन्होंने मृगया-विहारी राम का जो मुनोमुख्धकारी वर्णन
किया है उससे पता चलता है कि उस मूर्ति पर उनका कितना गहरा

'सुभग सरासन सायक जोरे। खेलत रांम फिरत ग्रुगया बन, बसती सो मूरति मन मोरे।। जटामुकुट सिर सारस नयननि, गोँहैं तकत सु भौंह सकोरे।

चाहे गोसाई जी को आंतरिक अनुभूति हुई हो, अथवा उन्होंने किंवदती के ही अनुकूल राम को धनुधारी राजकुमार के रूप में देखा हो; परंतु यह तो निश्चित है कि यह घटना चित्रकूट की है। जिस खोज के लिये उन्हें उनकी प्रिय पत्नीं ने अनजान में प्रेरित किया था वह चित्रकूट में समाप्त हुई। पहले पहले यहीं उनको राम के दर्शन हुए। इसी कारण चित्रकूट के लिये आजन्म उनके हृदय में ऊँचा स्थान रहा। चित्रकूट के दर्शनों के लिये जाते हुए उनके हृदय में बड़ा उत्साह भर जाता था—

'श्रव चित चेत चित्रकूटहि चलु । भृमि बिलोकु राम-पद-श्रंकित, बन बिलोकु रघुबर-बिहार-थलु ॥' खोज ५३

कई जगह उन्होंने चित्रकूट का वर्णन किया है त्रौर उसकी महिमा गाई है। विनयपत्रिका के दो पदों में चित्रकूट का बड़ा माहात्म्य कहा गया है। उसे यहाँ तक महत्व दिया गया है कि राम-भक्ति संपादन का एक साधन यह बतलाया गया है कि नियमपूर्वक चित्रकूट जाकर रहे—

'सब सोच-बिमोचन चित्रकूट, कलिहरन, करन कल्यान बूट । तुलसी जो रामपद चहिय प्रेम, सेइय गिरि करि निरुपाधि नेम ।

चित्रकूट का स्मरण आते ही उनके हृदय में कविता का स्नोत उमड़ पड़ता था। रामचरितमानस और गीतावंली में चित्रकूट के जो वर्णन दिए गए हैं, वे हिंदी-साहित्य में प्रकृति-संबंधी स्वभाविक ऊँची श्रेगी की कविता के बहुत सुंदर उदाहरण हैं—

'सब दिन चित्रकृट नीको लागत ।

बरण ऋतु बिसेष गिरि देखत मन अनुरागत ॥

चहुँ दिसि बन संपन्न, बिहँग मृग बोलत सोभा पावत ।

जनु सुनरेस देस पुर प्रमुदित प्रजा सकल सुख छावत ॥

सोहत स्थाम जलद मृदु घोरत घातु रँग-मँगे संगिन ।

मानहुँ आदि अँभोज बिराजत सेवित सुर मुनि मृंगिनि ॥

सिखर प्रस घन घटहिं मिलति बग-पाँति सो छवि किब बरनी ।

श्रादि बराह बिहरि बारिधि मनो उठ्यो है दसन घरि घरनी ॥

जलजुत बिमल सिलनि मलकत नभ, बन प्रतिबिंब तरग ।

मानहुँ जगरचना बिचित्र बिलसित बिराट श्राँग श्रंग ॥

मंदाकिनिहिं मिलत मरना मरि मरि भरि जल श्राछे ।

नुलसी सकल सुकृत सुख लागे मानों राम भगति के पाछे ॥

## ७. पर्यटन

जनश्रुति है कि एक समय गोसाईंजी भृगु आश्रम, हंसनगर, पर-सिया, गायघाट, ब्रह्मपुर, कांत-ब्रह्मपुर होते हुए बेला पतार गए थे। वेग्गीमाधवदास के अनुसार जनकपुर जाते हुए ये स्थान गोसाईंजी को मार्ग में पड़े थे। काशी से उन्होंने यह यात्रा आरंभ की थी। भृगु-आश्रम और हंसनगर होते हुए वे गायघाट पहुँचे। वहाँ उन्होंने राजा गंभीरदेव का आतिथ्य स्वीकार किया। गंभीरदेव हैहयवंशी चत्रिय थे। उनके वंशज अब भी वर्तमान हैं; परंतु अब वे गायघाट में न रहकर हल्दी गाँव में रहते हैं।

गायघाट से त्रागे ब्रह्मपुर गाँव पड़ता है। वहाँ ब्रह्मेश्वरनाथ महा-देव का मंदिर है। शिवरात्रि को यहाँ बड़ा मेला लगता है। इस गाँव से होते हुए महादेवजी का दर्शन कर गोसाईजी कांत-ब्रह्मपुर पहुँचे। यह ऋहीरों का गाँव था। इस गाँव के लोगों को उन्होंने बिलकुल राज्ञसी भावों में लिप्त पाया। अतएव आतिथ्य-सत्कार की आशा त्यागकर वे त्रागे बढ़े। इतने में उन्हें सँवरू अहीर का लड़का मँगरू अहीर मिला। वह बड़े श्रादर से उन्हें अपने घर ले गया। जो कोई साधु-संत उधर से होकर जाते उनका श्रद्धा सहित ऋतिथि-सत्कार करना उसने ऋपना नियम बना रखा था। गोसाईंजी को भी उसने ताजा दूध दुहाकर श्रद्धापूर्वक श्रिपित किया। गोसाईँजी ने उसका खोत्रा बनाकर खाया। मँगरू के सद्भाव श्रौर उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने उससे वर माँगने को कहा। मँगरू ने निवेदन किया कि यदि आप प्रसन्न ही हैं तो मुक्ते एक तो यह वर दीजिए कि प्रभु के चरणार्रविदों में मेरा दृढ़ विश्वास ही ऋौर दूसरे यह कि मेरा वंश बढ़े । तुलसीदास ने कहा कि जो तुम श्रीर तुम्हारे वंश के लोग न किसी को सतावेंगे और न किसी की चोरी करेंगे तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी । मँगरू ने गोसाईंजी की शर्त को पूरा निभाया ।

उसका वंश खूब फूला फला और उसके वंशज अब तक वर्तमान हैं। वे भी उसे यथावत निभाते चले आ रहे हैं। यद्यपि शाहाबाद और बिलया जिले के लोग चोरी करने में प्रसिद्ध हैं; पर मॅगरू के वंशजों की सादगी, सचाई और अतिथि-सेवा कहावत हो गई है। गोसाईंजी के आतिथ्य की बात इन जिलों में बहुत प्रसिद्ध हैं।

यहाँ से गोसाई जी बेला पतार गए और साधु धनीदास के मठ में टिके। यह साधु बड़ा धूर्त था। कहता था कि ठाकुरजी को मैं जो कुछ भोग चढ़ाता हूँ वे उसमें से स्वयं पाते हैं। वास्तविक बात यह थी कि जिस त्राले में भोग का थाल रखा जाता था उस पर एक परदा पड़ा रहता था जिसके पीछे एक चुहा रखा रहता था। यही चुहा भगवान के बदले भोग लगाता था। जब लोग थाल देखने आते थे तो आहट पाते ही चुहा भाग जाता था ऋौर लोग समभते थे कि वास्तव में ठाक़रजी ने ही भोग लगाया था। इससे इसकी ख्याति खुब फैली। बड़े बड़े लोग इसके दर्शनों को त्राने लगे। वहाँ के राजा रघुनाथसिंह भी एक दिन यह कौतुक देखने त्राए। वह साधु की धूर्त्तता को भाँप गए। जाँच करने पर त्राले में चूहा देखकर उनका संदेह त्रौर भी पुष्ट हो गया। उन्हें साधु पर बड़ा क्रोध त्राया। उन्होंने उससे कहा कि एक मास के बीतने पर मैं फिर ठाक़ुरजी को भोग लगाते देखने त्राऊँगा । उस समय यदि ठाकु-रजी मेरे सामने भोग न लगायँगे तो तुम सूली पर चड़ा दिए जास्रोगे। जिस समय गोसाई जी मठ में पहुँचे उस समय धनीदास अपनी मृत्यू निश्चय समभ त्रपने श्रंतिम दिन गिन रहा था, खाना-पीना सब छोड़े हुए था। ऋपने किए पर उसे वास्तविक पश्चात्ताप हो रहा था। इस पश्चात्ताप में त्रागे के सुधार के बीज देखकर गोसाई जी ने उसे धेर्य बँधाकर भोजन कराया। अवधि समाप्त होने पर रघुनाथसिंह आए। गोसाई जी ने उन्हें समभा-बुभाकर धनौदास की परीचा लेने से विमुख कर दिया, जिससे उसकी पत रह गई और प्रांग बचे। गोसाई जी ने कुछ इस प्रकार रघुनाथसिंह को समभाया—"भगवान भूठे भक्तों का भी उद्धार करते हैं। अजामिल ने कौन बड़ी भक्ति की थी। इसी भाँति आप लोग भी अपने मूर्ख पुरोहित को दान दिया ही करते हो। भक्त भूठा-सचा जैसा कुछ भी हो भगवान के नाम की आड़ लेता है, इसलिए अवध्य है।" यह दोहा इसी समय का जान पड़ता है—

> 'तुलसी ऋठे भगत की पत राखत भगवान। ज्यों मूरख उपरोहितहिं देत दान जजमान॥'

रघुनाथिसह को गोसाईँजो की बात माननी पड़ी; क्योंकि उनके प्रति उसके हृदय में स्वतः श्रद्धा उमड़ पड़ी थी। उसने उन्हें अपने महल में प्रधारने का निमंत्रण दिया। वहाँ उनका गोविंद मिश्र नामक एक बड़े भक्त ब्राह्मण से साचात्कार हुआ। मिश्रजी बड़े तपोनिष्ठ और चमत्कारी महात्मा समसे जाते थे। वेणीमाधवदास ने लिखा है कि उनकी दृष्टि पड़ने से कड़े से कड़ा लोहा पिघल जाता था। गोसाई जी के कहने से राजा ने गाँव का नाम बदलकर रघुनाथपुर रख दिया। इससे दो उद्देश्यों की पृति हुई। एक तो वह नाम रघुनाथिसह का स्मारक हो गया और दूसरे इसी बहाने रघुनाथ रामचंद्रजी के नाम-स्मरण का भी साधन हो गया। यह स्थान अब तक इसी नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर गोसाई जी का चौरा भी है। इसी के पास एक गाँव कैथो है। कहते हैं कि वहाँ के प्रधान जोरावरिसह ने भी गोसाईंजी का आतिथ्य-सत्कार किया था और वे उनके शिष्ट्य हो गए थे।

वहाँ से गोसाईजी हरिहरत्तेत्र पर संगम में स्नान करके षट्पदी होते हुए जनकपुर पहुँच गए। षट्पदी जनकपुर के बिल्कुल पास ही है। यहाँ किसी के यहाँ खीर खाई। खीर एक लड़की ने परसी थी। वेसी-माधवदास ने लिखा है कि स्वयं सीताजी ने बालिका-रूप में उन्हें खीर का प्रसाद दिया था।

हाला के ब्राह्मणों को बहुत प्राचीन काल से हाला आदि १२ गाँवों की वृत्ति मिलती थी। कहते हैं कि सीताजी के विवाह के समय से उन्हें यह वृत्ति मिलती थी। तिरहुत सूबा के नवाब ने, जो बड़ा हठी ब्रोर कलह-प्रिय था, उनकी यह वृत्ति छीन ली थी। इससे उनमें बड़ा असंतोष फैला हुआ था। गोसाइजी का आना सुनकर उन्होंने उनसे अपना कष्ट निवेदन किया । गोसाईंजी की मंत्रणा और प्रयत्न से उन्हें उनकी वृत्ति वापिस भिल गई। किंवदंती है कि हनुमानजी की सहायता से गोसाईंजी ने यह काम किया था और नवाब को दंड भी दिलाया था। परंतु यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि किंवदंती के हनुमानजी के स्थान पर मानसिंह, अन्दुर्रहीम खानखाना आदि दरबारी मित्र इस काम में उनके सहायक हुए होंगे। संभवतः इतनी प्राचीन वृत्ति को अकारण हर लेने की अदूरदर्शिता पर नवाब पर उपर से डाँट फट-कार भी पड़ी होगी।

संवत् १६४० के आरंभ होते होते गोसाई जी काशी लौट आए। परंतु बहुत समय तक काशी में विश्राम न कर सके। उन्हें कार्य-विशेष से नैमिषारस्य जाना पड़ा । नैमिषारस्य एक प्रसिद्ध तीर्थ है । प्राचीन काल में यह तपस्वियों का आश्रम था। परंतु इधर इस स्थान की बड़ी दुर्दशा हो रही थी। यहाँ के प्रायः सभी देवस्थान लुप्न हो गए थे। बन-खंडी नामक एक साधु ब्राह्मण से यह बात न देखो गई । उसने देवस्थानों का उद्घार कर इस प्राचीन तीर्थ को अपने पूर्व गौरव पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न त्रारंभ किया। किंवरती है कि किसी प्रेत ने, अपना परलोक सुधारने के उद्देश्य से, बनखंडी को नरजन्म का अपना गाड़ा हुआ एक बहुत बड़ा खजाना, जिसके ऊपर वह मँडराया करता था, दे दिया था। किस प्रकार उस प्रेत ने बनखंडी के साथ त्राकाश-मार्ग से चारों धाम की यात्रा करते हुए खंत में खारचर्य-चिकत कुतूहल-पूर्ण जन-समृह के बीच में काशी में गोसाई जी के आश्रम में उतरकर गोसाई जी के दर्शनों से मुक्ति प्राप्त की, इस कथानक का वेग्गीमाधवदास ने उल्लेख किया है। जो हो, बनखंडी ने अपने मन में यह निश्चय किया था कि किसी बड़े महात्मा के हाथ से नैमिषारएय के देव-स्थानों की पुनर्पतिष्ठा करवानी चाहिए, जिससे उनका फिर न लोप हो। गोसाई जी से बढ़कर ऐसा कौन और महात्मा मिल सकता था। इसलिए बड़ी अनुनय विनय कर .वह उन्हें नैमिषारएय ले गया ।

मार्ग में गोसाई जी पाँच दिन अयोध्या में ठहरे। वहाँ उन्होंने

मंदिरों में अपनी गीतावली के पदों के गान का प्रचार किया। गायकों को उन्होंने गीतावली की एक प्रति भी दी। यहाँ से खनाही, स्करखेत ओर पसका होते हुए वे लखनऊ पहुँचे। सियखार गाँव में उन्होंने एक कुएँ का जल पिया जिसकी उन्होंने बड़ी प्रशंसा की। इस कुएँ का नाम सीता-कूप है। संभवतः यह नामकरण गोसाई जी ने ही किया हो। लखनऊ में गोसाई जी ने कुछ दिन विश्राम किया। यहाँ दामोदर भाट की किया सुनकर गोसाई जी ने उसकी बड़ी सराहना की। इससे पहले लोग उसे नहीं जानते थे और वह बड़ा दिर जीवन व्यतीत करता था। परंतु अब उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी। उसका उत्साह भी बढ़ गया और वह थोड़े ही दिनों में बहुत धनवान हो गया।

वहाँ से थोड़ी दूर मिंडहाऊँ गाँव है। यहाँ भीष्मसिंह कानूनगो रहते थे। वे बड़े भक्त-जन थे। गोसाई जी की उन्होंने बड़ी श्रावभगत की श्रोर उन्हें श्रपना नख-सिख ग्रंथ सुनाया। किर चनहट होते हुए गोसाई जी मिलहाबाद पहुँचे। वहाँ ब्रजवल्लभ भाट के यहाँ ठहरे। उसकी भिक्त से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे 'रामचरितमानस' की एक प्रति दी। उसके वंशजों के पास उस प्रति का श्रव तक होना कहा जाता है। हमें भी इस प्रति के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुश्रा है। परंतु इसकी जाँच का हमें श्रवसर नहीं दिया गया। जिनके श्रधिकार में वह प्रति हैं, वे नहीं चाहते कि उसकी कोई जाँच करे। परंतु लोग कहते हैं कि उसमें त्रेपक हैं। इससे यह प्रति वह नहीं कही जा सकती जो गोसाई जी ने ब्रजवल्लभ को दी थी।

वहाँ से प्रभाती में स्नान करके गोसाईं जी वाल्मी किजी के आश्रम से होते रस्लाबाद के पास कोटरा गाँव में आए। वहाँ अनन्यमाधवजी से सत्संग हुआ। ये बड़े मक्त और किव थे। वेग्गोमाधवदास ने लिखा है कि इन्होंने गोसाईं जी को अपनी एक किवता सुनाई जिसमें माता को शिचा दी गई थी। कहते हैं, वह किवता यह थी—

> 'ऐसो सोच न करिए माता । देवलोक सुर देह धरी जिन किन पाई कुसलाता ॥

पराक्रमी को भीषम से करन दानि से दाता ! जिनके चक्र चलत हैं श्रजहूँ घरी न भई बिलाता !! मृत्यु बांधि रावण बस राखी, भरो गर्भ भरो हाता ! तेऊ उड़ि उड़ि भए काल बस ज्यों तस्वर के पाता !! सुनु जननी श्रव सावधान ह्वे परम पुरातन बाता ! माधवश्रनन्य दास राम कियो कही काहि से नाता !!

कहते हैं, गोसाईंजी ने यहीं नीचे लिखा पद बनाया था— 'में हरि पतित-पावन सुने।

मैं पतित, तुम पतित-पावन, दोउ बानक बने ॥
ब्याध, गनिका, गर्ज, श्रजामिल साखि निगमिन भने
श्रीर पतित श्रनेक तारे, जात सो कापै गने ?
जानि नाम श्रजानि लीन्हें नरक जमपुर मने ।
दास तुलसी सरन श्रायो राख लिए श्रपने ॥
इसके उत्तर में श्रनन्यसाधव ने यह पद बनाकर गाया—

'तब तें कहाँ पितत नर रह थो। जब तें गुरु उपदेस दीनो नाम-नाका ग्रह थो। लोह जैसे परस पारस नाम कंचन लह थो। कस न किस किस लेहु स्वामी श्रजन चाहन चह थो।। उमिर श्रायो बिरह बानी मोल महाँगे कह थो। खीर नीर तें भयो न्यारो नरक तें निर्वह थो।। मूल माखन हाथ श्रायो त्यागि सरबर मह थो। श्रनन्यमाधव दास तुलसी भव-जलिध निर्वह थो।।'

वहाँ से वे बिदूर (ब्रह्मावर्त) गए। यहाँ प्रातःकाल स्नान करते समय उनके पाँव कीचड़ में धँस गए। बड़ी कठिनाई से किसी स्त्री की सहायता से आप बाहर निकल पाए। वेग्गीमाधवदास का कथन है कि स्वयं गंगाजी ने इस स्त्री के रूप में उन्हें बाँह पकड़कर पंक से बाहर निकाला था।

बिटूर से वे संडीले गए। वहाँ गौरीशंकर नाम का एक व्यक्ति

रहता था। उसके घर को उन्होंने प्रणाम किया। लोगों के पूछने पर आपने बताया कि इस घर में श्रीकृष्ण के मित्र मनस्खा का अवतार होगा। यह मकान अब तक उसी दशा में है जिस दशा में गोसाईजों ने उसे प्रणाम किया था। कुछ काल पीछे वहाँ एक बालक का ज़न्म हुआ। इसका नाम वंशीधर रखा गया। यह बड़ा कृष्णभक्त और किव हुआ। इसने बड़ी विरक्ति उत्पन्न करनेवाली किवता कही है। वंशीधर की कुछ किवताएँ साधुओं के मुख से सुनी जाती हैं। वंशीधर के वंशज अब तक विद्यमान हैं। वे उसके चमत्कारों की कहानी कहते हैं। वंशीधर जिस समय सात वर्ष का था उसी समय संडोले के निकट का एक ब्राह्मण जगन्त्राथ-यात्रा को गया; परंतु पुरी पहुँचने पर उसे जगन्नाथजी की मूर्ति नहीं दिखाई पड़ी। वह बड़े असमंजस में पड़ा कि बात क्या है। रात को उसे जगन्नाथजी ने स्वप्न दिया कि हमारा भित्र मनस्खा संडीले में वंशीधर रूप में प्रकट हुआ है। तुम बिना उसका दर्शन किए चले आए हो। पहले उसका प्रसाद पाकर आओ तव तुम्हें दर्शन मिलेंगे। उसने ऐसा ही किया और उसे दर्शन मिलें।

'सुधि करत कमल-नयनन की।

वे दिन बिसर गए मोहन को बाँह उसीसे सयनन की ॥'

किसी रासधारी के मह से यह रास सुनकर उसका कृष्ण-विरह उत्कट रूप में जागरित हो उठा जो उसके लिये असहा हो गया और उसने अपना शरीर त्याग दिया। कहा जाता है कि खैराबाद के हलवाई सिद्ध प्रवीण ने उसे विमान पर चढ़कर वैकुंठ जाते हुए देखा था। वेणी-माधवदास ने भी इसका उल्लेख किया है।

त्रंत में गोसाईंजी नैमिषारस्य पहुँचे। वहाँ तीन मास रहकर त्रापने शोध शोधकर लुप्त देवस्थानों की फिर से स्थापना की त्रौर इस प्रकार बनखंडी का मनोरथ पूर्ण किया।

नैमिषारएय से गोसाईंजी वृंदावन गए। वहाँ वे रामधाट पर ठहरे। उनके दर्शनों के लिये लोगों का मेला सा लग गया। साधारण व्यक्ति से लेकर बड़े बड़े संत महात्मा तक उनसे मिलने आए। यहीं गोस्वॉमीजी भक्तमाल के कर्ता नाभाजी से मिले। किंवदंती यह भी है कि पहले नाभाजी गोसाईजी से मिलने के लिये काशी गए थे। उस समय गोसाईजी ध्यान में मन्न थे, नाभाजी से कुछ बातचीत न कर सके। नाभाजी उसी दिन बृंदाबन के लिये चल दिए। गोसाईजी ने जब यह सुना तब वे बहुत पछताए और इसी लिये उन्होंने यह लंबी यात्रा भी की।

गोसाईंजी जिस समय नाभाजी से मिलने गए उस समय उनके यहाँ साधुओं का भंडारा हो रहा था। उस समय की घटना का उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है; अतएव यह यहाँ नहीं लिखी जाती। कहते हैं कि पहले नाभाजी ने बिगड़कर तुलसीदास-विपयक छप्पय का अंतिम चरण यह रखा था—

#### 'कलि कुटिल जीव तुलसी भए बालमीकि अवतार धरि।'

इस पाठ से वाल्मीिकजी के साथ तुलसीदास का पूर्ण साम्य हो जाता था; क्योंकि वाल्मीिक जी भी पहले कुटिल थे श्रीर तुलसीदासजी ने भो पहले नाभाजी से कुटिलता की थी। परंतु हमें तो यह जान पड़ता है कि इसी साम्य को पूरा दिखलाने के लिये किसी को यह कथा सूभी है। इसी से यह श्रमान्य है।

नाभाजी ने घुमा-फिराकर गोसाइँजी को दंदावन के प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थानों के दर्शन कराए । यहीं उनके गुरुभाई नंददास कान्यकुटज ब्राह्मण उनसे सिलने आए । स्वामी हितहरिवंशजी के पुत्र गोपीनाथजी भो उनसे सिले । गोपीनाथ केवल दंदावन का माहात्म्य मानते थे, क्योंकि वह कृष्ण की जन्मभूमि थी । उन्हें गोसाईँजी ने अयोध्या का माहात्म्य बड़ी अच्छी तरह समभाया और विश्वास करा दिया कि जिसे कहीं गित नहीं मिलती उसे भी रघुनाथजी वहाँ अपना आश्रय देकर तार लेते हैं ।

यहाँ से गोसाईंजी ने चित्रकूट के लिये प्रस्थान किया। कुछ दिन उन्होंने वहाँ विश्राम किया। सत्यकाम नामक एक ब्राह्मण वहाँ उनका शिष्य होने की इच्छा से आया। गोसाईंजी को उसके हृदय की शुद्धता पर संदेह हुआ। इसलिये उन्होंने उसे शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। पर वह हठ करके उन्हीं के पास ठहर गया। एक दिन रात में कोई रानी, जिसका नाम वेगीमाधवदास ने कदंबलता लिखा है, गोसाई जी के दर्शनों को आई। सत्यकाम ने रानी का मह अच्छी तरह देखने के उद्देश्य सं दीए की वत्ती बढ़ा दी। उसकी इस कुचेष्टा से गोसाई जी रुष्ट हुए और उन्होंने उसको बहुत डाँटा-फटकारा तथा अत्यंत उपकारो उपदेश भी दिया। सत्य काम बहुत लिजत हुआ। गोसाई जी के उपदेश को सच्चे मन से सुनकर उसने अपने हृदय के विकार को दूर किया।

चित्रकूट से त्राप दिल्ली और अयोध्या होते हुए काशी के लिये प्रस्थित हुए। मार्ग में महावन पड़ा था। वहाँ आप अहीरों के टोले में बसे। वहाँ भगीरथ नाम के एक ग्वाले से आपका बड़ा प्रेम हो गया। उसे उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। आगे चल-कर वह बड़ा सिद्ध संत हुआ।

श्रयोध्या में उन्हें भक्त हरिदास के सत्संग का सौभाग्य मिला। हरिदास को एक गीत बड़ा प्रिय था। भगवान की प्रार्थना में वे इसी गीत को गाकर मस्त हो जाते थे। परंतु उसमें के शब्दों को वे श्रयुद्ध गाते थे। तुलसीदासजी ने श्रयुद्ध को सुघार कर उनसे श्रामह किया कि वे शुद्ध गाया करें। परंतु श्रभ्यास न होने के कारण उनसे शुद्ध रूप में गाते नहीं बनता था, जिससे उनके भजन में श्रड्मन पड़ने लगी। इस पर गोसाईंजी को रघुनाथजी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि में शुद्धाशुद्ध की परवाह नहीं करता; केवल भाव को देखता हूँ। भक्त के भजन में भंग न डालो; जैसा गाता है गाने दो। फिर हरिदासजी श्रयनी ही हिच के श्रनुसार गाकर भजन में मग्न रहने लगे। श्रयोध्या ही में गोसाईंजी को महात्मा मुरारिदेव और उनके शिष्य मल्कदास भी मिले। वहाँ से श्राप श्रपने श्राप्रम को लौट श्राप। श्रव गोसाईंजी की श्रवस्था भो बहुत हो गई थी। शरीर बृद्धावस्था से जर्जर हो गया था; इसलिये उन्होंने श्रागे कोई यात्रा न करने का विचार करके काशी में श्रखंड वास करने का निश्चय किया।

यद्यपि गोसाईं जो अयोध्या, चित्रकूट, स्करखेत आदि स्थानों में समय समय पर रहे थे; पर उनका अधिक जीवन काशी में ही बीता। बाल्यकाल में १५ वर्ष तक उन्होंने यहीं शेषसनातन जी से शिला पाई। वृद्धावस्था में भी उन्होंने यहीं अखंड वास किया और यहीं उनका गोलोकवास हुआ। संवत् १६३३ के आस-पास से आपने काशी ही में अपना स्थायी आक्षम बना लिया था। इस संवत् के पीछे उन्होंने बड़ी बड़ी यात्राएँ भी कीं; पर घूम-फिरकर वे फिर काशी ही लीट आते थे। वेणीमाधवदास के लेख से बाल्यकाल में उनका पंचगंगा घाट पर रहना पाया जाता है।

विरक्तावस्था में जब गोसाईंजी ने काशी में स्थायी रूप से रहने का विचार किया तब सबसे पहले वे हनुमान फाटक पर रहे थे। मुसलमानों के उपद्रव से वहाँ से उठकर वे गोपालमंदिर में आए। यहाँ श्री मुकुंदरायजी के उद्यान के पिश्चम-दित्त्रण के कोने में एक कोठरी हैं जो तुलसीदासजी की बैठक कहलाती है। यह अनुमान होता है कि यहाँ बैठकर गोसाईंजी ने सारी विनयपित्रका नहीं तो उसका कुछ अंश तो अवश्य लिखा था; क्योंकि यह स्थान विंदुमाधवजी के निकट है और पंचगंगा तथा विंदुमाधव का वर्णन गोसाईंजी ने पूरा पूरा किया है। विंदुमाधवजी के अंग के चिह्नों का जो वर्णन गोसाईंजी ने किया है, वह पुराने विंदुमाधवजी से, जो अब एक गृहस्थ के यहां हैं, अविकल मिलता है। तुलसीदासजी की यह बैठक सदा बंद रहती है। मरोखे में से लोग दर्शन करते हैं, केवल शावण शुक्ता ७ को खुलती है जब लोग जाकर पूजा कर सकते हैं।

प्रह्लाद्याट और संकटमोचन पर भी गोसाइँजी रहे थे। प्रह्लाद् घाट पर उनके मित्र गंगाराम ज्योतिषी का घर था। उन्हों के यहाँ ये रहते थे। इन्हों गंगाराम को सहायता से गोसाईँजी ने नगवा के पास अस्सी नाले पर हनुमान की एक मूर्ति स्थापित की थी, जो संकट-मोचन के नाम से प्रसिद्ध हुई। मंदिर के बन जाने पर गोसाईँजी एकांत सेवन के उद्देश्य से वहीं आकर रहने लगे। इन्हों गंगाराम के वंशजों के यहाँ गीसाईँजी का एक प्राचीन चित्र है जिसकी नकल इस पुस्तक में जी गई है।

काशों में तुलसीदासजी का सबसे प्रसिद्ध स्थान अरसीघाट के निकट है जो तुलसी-घाट के नाम से विख्यात हो गया है। यहाँ पर भी गोसाई जो ने एक मंदिर बनवाकर हनुमानजी की मूर्ति स्थापित की थी। मंदिर के बाहर बीसायंत्र लिखा है जो पढ़ा नहीं जाता। यहाँ गोसाई जी की गुफा है, जिसमें गोसाई जी विशेष रहते थे। अंत में निरंतर बहुत वर्षों तक वे यहाँ रहें और यहीं उनका चोला छूटा।

उन्होंने ऋपने निवास-स्थान के विषय में ऋपनी सतसई में नीचे लिखा दोहा दिया है—

> 'रिव चंचल श्रह ब्रह्मद्भव बीच सुबास बिचारि । तुलसिदास श्रासन करे श्रवनिसुता उर धारि ॥'

अस्सी पर गोसाईंजी ने अपनी रामायण के अनुसार रामलीला त्रारंभ की थी। यद्यपि जनश्रुति है कि मेघा भगत की रामलीला, जो श्रव चित्रकूट की लीला के नाम से प्रसिद्ध है, गोसाईंजी के पहले से होती थी; परंतु वर्तमान शैली की रामलीला गोसाईंजी के समय से ही त्रारंभ हुई। यह लीला श्रब तक श्रस्सी पर होती है श्रीर उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें ऋौर लीलाओं से विलक्त एता यह है कि ऋौर लीलात्रों में खर-दूषण की सेना के राचस विमानों पर चढ़ाकर निकाले जाते हैं; परंतु यहाँ पर राचस लोग राम-चरित-मानस के अनुसार भैंसे, घोड़े आदि पर निकलते हैं। इस लीला की लङ्का अब तक लङ्का के नाम से प्रसिद्ध है। श्रस्सी घाट पर कातिक कृष्णा ५ को कालिय-दमन लीला भी बहुत सुंदर रीति से होती है जिसे गोसाईंजी ने ही आरंभ किया था। मेचा भगत की लीला भी अब तक होती है। काशी में इस लीला का भरत-मिलाप बहुत प्रसिद्ध है। यह आश्विन शुक्ला एकाद्शी को संध्या के ठीक ५ बजे होती है। काशी में जितनी रामलीलाएँ होती हैं उन सब में भरत-मिलाप की यह लीला बड़ी प्रसिद्ध है। उस दिन सारा शहर उसे देखने जाता है। महाराज काशिराज भी उस दिन प्रायः प्रति-वर्ष आते हैं श्रीर विमान के पीछे पीछे उनका हाथी चलता है। कहते हैं कि एक वेर महाराज को यहाँ श्राने में कुछ विलम्ब हो गया; पर लीला ठीक समय पर हुई। इंससे महाराज श्रसंतुष्ट हो गए श्रीर रामनगर में एक नई लीला का उन्होंने श्रायोजन किया जो श्रब तक बड़े राजसी ठाट से होती है।

### ८. साहित्यिक जीवन

पहुँचे हुए भक्त होने के साथ साथ गोसाईं जी किव भी थे। यद्यपि अपने समय में, आरंभ में, अपनी अनन्य भक्ति के कारण उनकी ख्याति हुई थो, तथापि अपनी रचनाओं के कारण ही उनका अधिक नाम है। परंतु वे पहले भक्त थे और तब किव। वे किव पद के लिये कभी उतावले नहीं दिखाई देते। यद्यपि राम-भक्ति के संचय के लिये वे सदेव उतावले दिखाई देते हैं, भूत-प्रेत से लेकर स्वयं राम तक से यही माँगते फिरते हैं कि हमें राम की भक्ति दीजिए; परंतु किवत्व-शिक की प्राप्ति के लिये उन्होंने किसी देवता का इष्ट नहीं साधा। जोड़-तोड़ लगाकर कुछ भली सी उक्तिकह देनेवाले किवयों की भाँति उनमें 'कुछ लिखना चाहिए', यह व्ययता नहीं उत्पन्न हुई। उनके हृद्य ने जब तक उन्हें बाध्य नहीं कर दिया तब तक उन्होंने लिखा नहीं। यही कारण है कि वे भक्त तो युवावस्था में ही हो गए थे; परंतु रचियता वृद्धावस्था में हुए। वेणी-माधवदास के अनुसार १६१६ संवत् के पश्चात् उन्होंने कुछ लिखना आरंभ किया।

इस समय दुलसीदासजी चित्रकूट के पास कामद गिरि पर निवास करते थे। सूरदासजी वहाँ उनके दर्शनों के लिये आए थे। उन्होंने गोसाई जी को अपना सूरसागर दिखाया जो उनको बहुत पसंद आया। उसमें के कुछ पद उन्होंने अपने एक गवैंए शिष्य के लिये चुन दिए। उसी के आग्रह पर तुलसीदासजी राम तथा कृष्ण के चरित्र के संबंध के पद रचने लगे। उनका यह गायनकला-प्रवीण शिष्य उन्हें कंठ कर लेता और उन्हें गाकर सुनाता। कंठ करने के लिये प्रति दिन वह नए नए पद माँगता और बिना लिए मानता नहीं था, रूठ जाता था। इस प्रकार नित्य प्रति नवीन पदों को रचना होने लगी। इनमें से थोड़े से पद तो कृष्ण संबंधी थे और शेष राम संबंधी। गोसाई जी राम के अनन्य भक्त थे, इससे यह स्वामाविक ही था कि रामचरित्र संबंधी पद

हो अधिक बनते। रामचंद्र के जीवन संबंधी जितने भावुक स्थल थे उन पर तुलसीदासजी ने पद बनाए। इस प्रकार प्रायः समस्त रामकथा पदों में हो गई। किसी किसी प्रसंग को तो तुलसीदासजी ने एक से अधिक पदों में कहा है। संवत् १६२८ में इन पदों का कुष्ण-गीतावली और राम-गीतावली के नाम से अलग अलग संग्रह किया गया।

कृष्ण-गीतावली में सब मिलाकर ६१ पद हैं, जिनमें से कुछ सूर-सागर के हैं। इसमें पूरी कृष्णलीला नहीं त्रा पाई है, इतने कम पदों में त्रा भी नहीं सकती थी। फिर भी यथाकम बालचरित्र, गोपी-उला-हना, ऊखल से बाँधना, इंद्रकोप, गोवर्द्धनधारण, छाकलीला, शोभा-वर्णन, गोपिका-प्रीति, मथुरागमन, गोपिका-विलाप, उद्भव-गोपी-संवाद, भ्रमरगीत और द्रौपदी-चीरवृद्धि, ये विषय आ गए हैं ।

राम-गीतावली बड़ा मधुर गीतकाब्य है। इसमें तुलसीदासजी ने रामचरित्र के भावुक स्थलों का विशेष वर्णन किया है। पदों का संग्रह कथा-क्रम से हुत्रा है और रामचंद्र के जीवन की प्रायः सभी घटनाएँ आ गई हैं। परंतु कथा-प्रबंध के प्रवाह का निर्वाह नहीं किया गया है। कोई घटना तो एक से अधिक बार वर्णित है और कहीं पर कोई कथांश छूट गया है।

स्रदास चाहे तुलसीदास से मिलने आए हों या नहीं; परंतु इसमें संदेह नहीं कि गोसाईंजी को रामगीतावली और कृष्णगीतावली को लिखने की उत्तेजना स्रसागर ही को देखकर हुई होगी। ये दोनों अंध स्रसागर की शैली पर लिखे गए हैं और दोनों में कई पद अचरशः स्रदास के हैं। उदाहरण के लिये स्रसागर के तीन पद नीचे दिए जाते हैं, जो रामगीतावली में भी मिलते हैं—

(9)

श्राँगन फिरत घुटुरुवन धाए।

नीज जलद ततु सुभग स्थाम मुख निरिष जनिन दोड निकट बुलाए ।। बंधुक सुमन श्ररून पद पंक्रज श्रंकुस प्रमुख चिन्ह बनि श्राए । नृपुर कलरव मनों सुत-इंसन रचे नीड़ दै बाँह बसाए ।। किट किंकिनि, बर हार प्रीव दर रुचिर बाहु भुषन पहिराए।
उर श्रीवत्स मनोहरं केहिर नखन मध्य मनिगन बहु लाए।।
सुभग चित्रुक द्विज श्रधर नासिका श्रवण कपोल माहिं सुिठ भाए।
श्रू सुंदर करुना रस पूरन, लोचन मनहुँ जुगल जलजाए।।
भाल बिसाल लिति लटकन बर बाल दसा के चिक्रुर सुहाए।
मानों गुरु सिन कुज धागे किर सिसिहि मिलन तम के गन श्राए।।
उपमा एक श्रभूत भई जब जननी पट पीत श्रोदाए।
न ल जलद पर उडगन निरखत तिज स्वभाव मानों तिहत छुपाए।।
श्रंग श्रंग प्रति मार निकर मिलि छुबि समूह ले ले जनु छुए।।
सूरदास सो क्योंकिर बरने जो छुबि निगम नेति करि गाए।।

यह पद गीतावली में भी ज्यों का त्यों है भेद केवल श्रंतिम चर्ग में है जो गीतावली में इस प्रकार है—

> तुलसिदास रघुनाथ रूप गुन तौ कहौं जो बिधि होहिं बनाए। (२)

हरिल् की बाल छुवि कहीं बरित ।

सकल सुख की सींव कोटि मनोज-सोभा हरित ॥

भुज भुजंग सरोज नयनि बदनिबधु जित लरित ।

रहे बिबरन, सिल्लि नेभ उपमा अपर दुरि डरित ॥

मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषन भरित ।

मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषन भरित ।

मनहुँ सुभग-सिंगार-सिसु-तह फर्यो अद्भुत फरित ॥

चलत पद प्रतिबिंब मिन आँगन धुदुक्तन करित ।

जलज संपुट सुभग छुबि भिर लेति उर जनु धरित ॥

पुन्य फल अनुभवित सुतिह बिलोकि कै नँद-धरित ।

सूर प्रभु की बसी उर किलकिन लिलित लरखरित ॥

यह पद भी गीतावली में ज्यों का त्यों है। भेद इतना ही है कि 'हरिजू की', 'नंद-घरिन' और 'सूर' के स्थान पर क्रमशः 'रघुबर', 'दस-रथ घरिन' और 'तुलसी' शब्द हैं।

( )

श्राँगिन खेलें नंद के नंद। जहुकुल कुमुद सुखद चारु चंद ॥
संग संग बल मोहन सोहैं। सिसु भूषन सबको मन मोहें॥
तन दुति मोर चंद जिमि फलके। उमिग उमिग श्रँग श्रँग छिंब छलके।
किट किंकिनि पग न्पुर बाजें। पंकज पानि पहुँचियाँ राजें॥
कहुला कंट बघनहा नीके। नयन सरोज मयन-सरसी के॥
लटकन लिलत ललाट लट्टरी। दमकित है हे दें तियाँ रूरी।
सुनि-मन हरत मंजु मिस बिंदा। लिलत बदन बिल बाल गोबिंदा।
कुलही चित्र विचित्र फँगूली। निरिल जसोदा रोहिनी फूली।।
गाहि मिन खंभ डिंभ डिंग डोलें। क्लबल बचन तोतरे बोलें।।
निरस्त छिंब भाँकत प्रतिबिंबे। देत परम सुख पितु श्रह श्रंबे॥
अज जन देलन हिय हुलसाने। सूर श्याम महिमा को जाने॥

यह पद भी रामगीतावली में मिलता है। केवल प्रसंग के ऋतु-कूल 'नंद के नंद' के स्थान पर 'ऋनंदकंद', 'निरिष्ठ जसोदा रोहिनी फूली' के स्थान पर 'निरखत मातु मुद्ति मन फूली' है और ऋंतिम चरण यों दिया है — 'सुमिरत सुखमा हिय हुलसी है। गावत प्रेम पुलिक तुलसी है।'

संभवतः तुलसीदासजी की रचनात्रों में मिलनेवाले सूरदास के इन पदों को तुलसीदासजी ने गाने के लिये पसंद किया होगा त्र्यौर तुलसीदासजी को प्रिय होने के कारण त्र्यागे चलकर उनके शिष्यों ने उचित परिवर्तन के साथ उन्हें उनकी रचनात्र्यों में मिला दिया होगा।

चित्रकूट पर्वत पर लिखे जाने के कारण. रामगीतावली में उस पर्वत का जितना अधिक और अच्छा वर्णन हुआ है उतना गोसाईंजी ने और कहीं नहीं किया है।

वेग्गीमाधवदास ने लिखा है कि रामगीतावली के समाप्त हो जाने पर गोसाईंजी ने अयोध्या के लिये प्रस्थान किया। प्रयाग पहुँचकर उन्होंने गंगा के किनारे किनारे चलना आरंभ किया और वारिपुरा और दिगपुरा के बीच सीतामढ़ी में सीताबट के नीचे तीन दिन वास किया तथा कुछ सुंदर किवत्त बनाए। यह वाल्मीकिजी का आश्रम था। कहा जाता है कि रामचंद्र के द्वारा त्याग दिए जाने पर सीताजी इसी स्थान पर रहा करती थीं। इसी से इसका नाम सीतामढ़ी पड़ा। किवतावली में नीचे लिखे तीन किवत्त मिलते हैं जो इस समय के बनाए हुए कहे जा सकते हैं—

जहाँ बालमीकि भए ब्याध ते मुनींद साधु मरा मरा जपे सुनि सिष रिषि सात की। सीय को निवास लव-कुश को जनमं-थल तुलसी छुवत छाँह ताप गरै गात की॥ बिटप महीप सर-सरित समीप सोहै सीताबट पेखत पुनीत होत पातकी। वारिपुर दिगपुर बीच बिलसति भूमि श्रंकित जो जानकी चरन जलजात की ॥ १ ॥ मरकत बरन परन, फल मानिक से. लसे जटाजूट जनुरूख बेष हरु है। सुखमा को ढेरु कैथों सुकृती सुमेर कैथों. संपदा सकल मुद मंगलु को घर है॥ देत श्रमिमत जो समेत शीत सेइए. प्रतीति मानि त्रलसी विचारि काको थर है। सरसरि निकट सोहावनि अवनि सोहै, राम रमंनि को बद्ध किल काम तरु है॥ २॥ देवधुनी पास मुनि बास श्री निवास जहाँ प्राकृतहुँ बट-बूट बसत त्रिपुरारि हैं। जोग जप जाग को बिराग को प्रनीत पीठ रागिन पै सीठ डीठ बाहरी निहारिहैं॥ 'श्रायसु,' 'श्रादेस,' 'बाबा,' 'भलो भलो,' 'भाव सिद्ध' तुलसी बिचारि जोगी कहत पुकारिहैं।

सिय भगतन को तौ कामतरु तें श्रधिक,

सियबट सेए करतल फलचारि हैं॥३॥

परंतु इनके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि सारी किंव-तावली की यहीं रचना हुई, क्योंकि तीन दिन में इतना बड़ा काव्य लिखा जाना असंभव है और हनुमान-बाहुक को छोड़कर भी कई पद ऐसे हैं जो स्पष्ट ही अन्यत्र लिखे गए होंगे। जैसे—

जहाँ बन पावनो सुहावनो बिहंग मृग
देखि श्रित लागत श्रानंद खेत खूँट सो।
सीता राम लखन निवास बास मुनिन को
सिद्ध साधु साधक सबै बिबेक पृट सो॥
मरना भरत भारि सीतल पुनीत बारि
मंदाकिनि मंजुल महेस जटाजूट सो।
तुलसी जौ राम सो सनेह चाहिए तौ
सेहए सनेह सो विचित्र चित्रकृट से॥
"

यह और इसके आगे का किवत्त चित्रकूट में लिखा जान पड़ता है। और "देवसरि सेवों बाम देव गाउँ रावरे ही नाम राम के ही माँगि उदर भरत हौं" वाला तथा अन्य कई किवत्त निश्चय ही काशी में बने हुए हैं। समय का तो इनमें और सीताबट वाले किवतों में बड़ा अंतर है। इनमें काशी में महामारी पड़ने का, गोसाई जी की रुग्णावस्था का, मीन की सनीचरी का और रुद्रवीसी का वर्णन है।

'मारिए तो अनायास कासीबास खास फल, ज्याइए तो कृपा करि निरुज सरीर हों।' 'बीसी विश्वनाथ की विषाद बड़ी बारानसी बूक्सिए न ऐसी गति शंकर सहर की।' 'एक तो कराल कलिकाल स्ल-मूल तामें कोड़ में की खाज सी सनीचरी है मीन की।'

गणना से रुद्रवीसी १६६५ से १६८५ तक और मीन की सनी-चरी १६६६ से १६७१ तक थी। इसी बीच ये कवित्त भी लिखे गए होंगे। इससे पता चलता है कि किवतावली भी समय समय पर रचे गए किवतों का संग्रह है। हो सकता है कि पहले के छः कांड एक साथ ही रचे गए हों। परंतु उत्तरकांड तो अवश्य ही भिन्न भिन्न अवसरों पर रचे गए किवतों का संग्रह है। यदि जिस कम से उत्तरकांड के अंत में किवतों का संग्रह है उससे किवतावली के रचनाकाल का कुछ पता चल सकता है तो वह यही कि किवतावली का कथा-भाग और सीताबट-विषयक किवत्त १६२८ और १६३१ के बीच में बनाए गए हैं और शेषांश १६६६ के पीछे।

कुछ लोगों का अनुमान है कि गोसाईंजी के 'भृंग' नामक एक शिष्य ने उनके फुटकल रामचरित्र संबंधी किवत्त सवैयों का किवत्त रामायए के नाम से संग्रह किया था। शिवसिंह सेंगर ने अपने 'सरोज' में 'भृंग' का उल्लेख किया है और उसे १७०८ संवत् में विद्यमान बताते हुए उसकी किवता के उदाहरण रूप में निम्नलिखित दो सवैए दिए हैं जो किवतावली में भी पाए जाते हैं—

जब नयनन प्रीति ठई ठग स्थाम सों स्थानी सखी हिंठ हों बरजी।
निहं जान्यो वियोग सो रोग है श्रागे सुकी तब हों, तेहि सों तरजी।
श्रव देह भई पट नेह के घाले सों, ब्योंत करें विरहा दरजी।
अजराज कुमार बिना सुनु, मुद्ध ! श्रधंग भयो जिय को गरजी॥१३३॥
( उत्तर कांड)

पग नृपुर श्रौ पहुँची कर कंजनि, मंजु बनी मनिमाल हिए। नवनील कलेवर पीत कँगा भलकें, पुलके नृप गोद लिए॥ श्ररविंद सों श्रानन, रूप-मरंद, श्रनंदित लोचन-भृङ्क पिए। मन मों न बस्यौ श्रस बालक जौ तुलसी जग में फल कौन लिए॥१२॥ (बाल कांड)

सबैयों से तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि 'भूंग' किव का नाम हो हैं; क्योंकि उसका पद्यांशों में सार्थक स्थान है। पहला भ्रमरगीत हैं; इसलिये भूंग (उद्धव) को संबोधन किया है और दूसरें में वह लोचन का उपमान है। फिर दूसरें सबैए में असंदिग्ध रूप से किव का नाम तुलसी दिया हुआ है। शिवसिंह ने किस आधार पर इन्हें भू ग-रचित बताया है, नहीं कह सकते। परंतु किवतावली में व्यौरेवार दशावतार का वर्णन, और यहाँ तक कि दो सबयों में भ्रमरगीत का भी पाया जाना, कुछ तो अवश्य संकेत करता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति किसी अन्य ने की है। गोसाई जी ने यह सममकर थोड़े ही अपने किवत्तों को लिखा होगा कि ये एक ही स्थान पर रखे जायँगे। अतएव यदि शिवसिंह का कथन साधार माना जाय तो उनके शिष्य भूंग द्वारा उसके संगृहीत होने की पृष्टि होती है। हो सकता है कि उनके अन्य संमह-मंथों का संमह भी 'भूंग' ने ही किया हो। और उसी के किए संग्रहों में पीछे से पंडित रामगुलाम शर्मा आदि तुलसी-प्रेमियों ने फेर-फार करके उनको वह रूप दिया हो जिनमें उन्हें हम आज पाते हैं।

सीतामढ़ी से चलकर गोसाईं जी श्रयोध्यापुरी पहुँचे। वहाँ उन्होंने १६३१ में, जब कि लग्न, ग्रह श्रीर राशि का वही योग था जो रामचंद्रजी के जन्म के समय पड़ा था, रामचरितमानस की रचना श्रारंभ की। गोसाईं जो ने स्वयं भी लिखा है—

'संवत् सोरह से इकतीसा। करहुँ कथा हरि-पद धरि सीस । नौमी भौम बार मधु मासा। श्रवधपुरी यह चरित प्रकासा॥ जेहि दिन राम-जन्म सृति गावहिं।'

यह तो तुलसीदासजी ने स्वयं लिख दिया है कि अयोध्या में इस प्रसिद्ध मंथ की रचना आरंभ हुई थी, परंतु अंत में यह नहीं लिखा है कि कब और कहाँ यह समाप्त हुआ था। यह अनुमान किया जाता है कि गोसाईंजी ने अरण्यकांड तक तो उसे अयोध्या में लिखा और रोष अंश काशी में। इस अनुमान का आधार गोसाईंजी का नीचे लिखा सोरठा है जिसे उन्होंने किष्किंधाकांड के मंगलाचरण के रूप में दिया है—

'मुक्ति जन्म महि जानि ग्यान-खानि श्रय-हानि कर । जहँ बस संभु भवानि सो कासी सेइश्र कस न ॥' यद्यपि वेग्गीमाधवदास ने मृल-चरित में लिखा है कि संपूर्णग्रंथ की रचना त्रयोध्या में ही हुई और उन्होंने उसके समाप्त होने की तिथि तक दे दो है, फिर भी पूर्वोल्लिखित अनुमान ही ठीक जान पड़ता है, क्योंकि इस अनुमान के अतिरिक्त इस सोरठे का किष्किंधाकांड के आरंभ में दिए जाने का और कोई कारण नहीं जान पड़ता। 'सो कासी सेइअ कस न' इस बात की सूचना देता है कि उस समय गोसाई जी काशी-सेवन कर रहे थे।

'मूलचरित' के अनुसार २ वर्ष ७ मास और २६ दिन में, संवत् १६३२ के मार्गशीर्ष मास मंगलवार को मध्याह में, यह ग्रंथ समाप्त हुआ। उस दिन वहीं तिथि थीं जो रामचंद्र के विवाह के समय थी। राम-विवाह की तिथि मार्गशीर्ष मास के शुक्त पत्त की पंचमी मानी जाती हैं। इस दिन ऋँगरेजी तारीख नवंबर २७ सन् १५७६ पड़ती हैं।

कहते हैं कि रामचरितमानस को नरों में से सबसे पहले सुनने का सौमान्य जनकपुर के रूपारूण स्वामी को प्राप्त हुआ था। रूपारूण स्वामी जनक के समान ही परम विवेकी और ज्ञानवान थे। वे उस समय अयोध्या आए हुए थे। गोसाईजी ने स्वयं उन्हें रामचरितमानस सुनाया था। फिर संडीले के स्वामी नंदलाल के शिष्य सुदासलाल ने गोसाईजी की मूल प्रति से इसकी प्रतिलिपि की और संडीले जाकर अपने गुरु को उसे सुनाया। तदनंतर इन्हीं सुदास से तीन वर्ष तक यमुना के तट पर रसखान उसे सुनते रहे।

इस ऋधिकारिक प्रंथ को भाषा में रचकर गोसाईंजी ने ऋपने लिये एक तूफान खड़ा कर दिया। ज्ञान को ऋपना एकाधिकार मानने-वाले किल के गुमारते ऋहम्मन्य पंडितों में खलबली मच गई। उन्होंने सोचा कि सब रहस्यों को खोलनेवाले इस प्रंथ को पढ़कर ऋब गँबार भी ज्ञानी हो जा सकेंगे। हमें कोई भी न पूछेगा। इसलिये उन्होंने गोसाईंजी का विरोध करना ऋगंभ किया। ग्रंथ को चुराकर नष्ट करने का प्रयत्न किया गया। गोसाईंजी के प्राया लेने के प्रयत्न हुए, परंतु किसी बात में भी उनके विरोधियों को सफलता न हुई। उनके विरोध से उनकी ऋौर उनकी रचना की कीर्ति और भी फैलने लगी। गोसाईंजी की निंदा

करके विरोधी दल ने इस प्रंथ के प्रचार में बाधा डालने में प्रसिद्ध संन्यासी मधुसूदन सरस्वती का सहकार चाहा। मधुसूदन सरस्वती बड़े निष्पन्न और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि जब तक में स्वयं रामचिरतमानस को न देख लूँ तब तक इस संबंध में कोई मत नहीं दे सकता हूँ। उन्होंने जब प्रंथ-रत्न को मँगाकर पढ़ा तब उनके आनंद का ठिकाना न रहा। विरोधी दल इस आशा से उनके पास आया था कि वे रामचिरतमानस को धर्म-प्रंथों की कोटि में न रखे जाने की व्यवस्था देंगे। परंतु उन्होंने उन लोगों को यह कहकर निराश कर दिया कि इसमें सभी धर्मशास्त्रों का निचोड़ आ गया है। साथ ही तुलसी-दासजी की प्रशंसा में यह श्लोक भी उन्होंने लिख भेजा—

'बानंदकानने ह्यस्मिन् तुलसी जंगमस्तरः ।
कवितामंजरी भाति रामभ्रमरभृषिता ॥'
काशीनरेश ईश्वरीप्रसाद नारायणसिंह ने इसका ख्रनुवाद यो किया है—
'तुलसी जंगम तह लसै, बानँद कानन खेत ।

कविता जाकी मंजरी, राम अमर रस खेत ॥'

जत्र गुमारतों के किए कुछ न हुआ तब उनके अन्नदाता स्वयं किल महाराज गोसाईंजी को त्रास दिखलाने आए। राम-चरित के सब के लिये सुलभ हो जाने पर किल का प्रभाव घटने लगा, क्योंकि लोग रामचिरतमानस को पढ़कर पुर्यवान् होने लगे। कहते हैं, एक दिन रात्रि को वह कुपाए लेकर आया और गोसाईंजी को डराने लगा। उसने कहा कि यदि तुम अपना भला चाहते हो तो रामचिरतमानस की पोथी को गंगाजी में डुबो दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। यह चेतावनी देकर जब किल चला गया नब गोसाईंजी ने हनुमानजी का स्मरए किया और उनसे फर्याद की। हनुमानजी ने कहा कि इस समय राज्य ही किल का है, इसलिये बिना प्रभु की आज्ञा के हम उससे कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा हो कि तुम एक विनयावली लिखो। उसे हम रामजी के प्रास्त पहुँचा देंगे और किल को दंड देने की स्वीकृति माँग लेंगे कहते हैं कि हनमानजी के इसी आदेश के अनुसार और इसी

कैंद से छुड़वाया था। संभवतः इस पद में बंदि छोर कहने से उस घटना की ही त्रोर संकेत हो।

जैसे कि अन्यत्र दिखाया गया है, किवतावली के ही समान, इस ग्रंथ में भो कुछ ऐसे पद हैं जिनसे उनके अपने जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है।

नीचे के सब कर्मचारियों से होते हुए अर्जी महाराज के सामने पेश होने को जाती है; वह भी सधे हुए लोगों द्वारा जो अवसर अनव-सर का ठीक ठीक ज्ञान रखते हैं। श्रीतम पद में इस दृश्य की ग़ीसा-इंजी ने बड़ी अच्छी कल्पना की है। श्रीरामचंद्रजी को प्रसन्न देखकर हुनुमान और भरत लक्ष्मण के लिये इशारा करते हैं। वे बड़े अदब से इस कैंकियत के साथ अर्जी को पेश करते हैं कि कलिकाल में भी इस सेवक (तुलसोदास) ने आपके नाम से प्रीति और विश्वास का निर्वाह किया है। और सभासद भी इस बात का अनुमोदन करते हैं। सीताजी की भी यह प्रार्थना गोसाइंजी ने व्यर्थ नहीं की थी—

'कबहुँ श्रंब सुश्रवसर पाइ। मेरिश्रो सुधि द्यावबी कञ्जु करून कथा चलाइ॥ जानकी जग जननि जन की किए बचन सहाइ।'

उन्होंने पहले ही से महाराज से तुलसीदास की सिफारिश कर रखी थी। अंत में यह कहकर कि 'ठीक है, मुफे भी इसकी खबर है' महाराज भी प्रार्थनापत्र पर अपनी स्वीकृति लिख देते हैं—

'मारुति मन रुचि भरत की लखि लखन कही है। कित्तकाल हुँ नाथ नाम सों परतीति प्रीति किंकर की निबही है॥ सकल सभा सुनि लै उठी जानी रीति रही है। कृपा गरीब नेवाज की देखत गरीब की बाँह गही है॥ बिहाँसि राम कह यौ सत्य है सुधि में हूँ लही है। सुदित माथ नावत बनी तुलसी श्रनाथ की परी रघुनाथ की सही है॥' 'मूल चरित' के अनुसार गोसाईंजी ने रामचरितमानस के अनंतर विनय-पत्रिका ही लिखी। इसकी रचना करने के अनंतर शिष्ट्र ही वे मिथिला चले जाते हैं, और मिथिला से लौटकर संवत् १६४० में काशी आते हैं। 'मिथिला तें काशी गए संवत् चालिस लाग।' यदि एक वर्ष भी इस यात्रा में लगा मानें तो १६३६' में वे काशी से मिथिला के के लिये चले होंगे। अतएव १६३६ और १६३६ के बीच में किसी समय विनय-पत्रिका बनी होगी।

वैराग्य-संदीपनी भी इसी समय का रचा हुआ यंथ जान पड़ता है। उसमें गोसाईजी अपने मन को कोधादिक से दूर रहकर शांत रखने के लिये प्रबोधन करते दिखाई जान पड़ते हैं। बार बार वे अपने मन को राग-द्वेष से अलग रहने को कहते हैं आर शांति की महिमा गाते हैं—

'सोई पंडित सोइ पारखी सोई संत सुजान। सोई सूर सचेत सो सोई सुभट प्रमान॥ सोइ ज्ञानी सोइ गुनी जन सोई दाता ध्यानि। तुर्जसी जाके चित भई राग द्वेष की हानि॥'

तुलसीदासजी के हृद्य में राग-द्रेष की सब से अधिक संभा-वना उस समय थी जिस समय उनके रामचिरतमानस के विरुद्ध काशी में एक बंबडर सा उठ रहा था और पंडित लोग उनको कई प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रहे थे। इसमें संदेह नहीं कि उत्तेजना का अवसर होने पर भी वे उत्तेजित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने इस समय भी अपने प्रभु का सहारा न छोड़ा—

'फिरी दोहाई राम की गे कामादिक भाजि।

तुलसी ज्यों रिव के उदय तुरत जात तम लाजि॥' इसमें तो संदेह नहीं कि वैराग्य-संदीपना दोहावली के संगृहीत होने से पहले बनी, क्योंकि वैराग्य-संदीपनी के कई दोहे दोहावली में संगृहीत हैं। इस बात की आशंका नहीं की जा सकती हैं कि दोहावली ही से वैराग्य- संदीपनी में दोहे लिए गए हों; क्योंकि वैराग्य-संदीपनी एक स्वतंत्र ग्रंथ है और दोहावली स्पष्ट ही संग्रह ग्रंथ। दोहावली का संग्रह १६४० में हुआ था। इससे यह ग्रंथ १६४० से पहले ही बन चका होगा। जैसा उपर देख चुके हैं, हमें इसे विनय-पत्रिका के साथ साथ का बना मानने का भी कारण विद्यमान है। किलकाल की जिस कुचाल के विरुद्ध राम को उद्दिष्ट कर विनय-पत्रिका लिखी गई उसी के विरुद्ध अपने मन को टढ़ करने के लिये आत्मोपदेश के रूप में वैराग्य-संदीपनी भी रची गई।

संवत् १६४० में तुलसीटासजी ने ऋपने भिन्न प्रंथों से दोहावली का संग्रह किया।

> 'मिथिला ते काशी गए चालिस संवत लाग। दोहावलि संग्रह किए सहित विमल श्रनुराग॥'

इसके दो वर्ष पीछे गोसाईंजी ने सतसई का प्रएयन आरंभ किया। सतसई की रचना का काल उन्होंने स्वयं दिया है—

> 'श्रहि-रसना (२) थन-धेनु (४) रस (६) गणपति द्विज (१) गुरुवार । माधव सित सिय जनम-तिथि, सतसैया श्रवतार ॥'

'श्रंकानां वामतो गितः' इस नियम के श्रनुसार इनको उलटा गिनने से संवत् १६४२ निकलता है। सीता की जन्मतिथि वैशाख मास के शुक्त पत्त की नवमी मानी जाती है। इस प्रकार सतसई की रचना संवत् १६४२ वैशाख सुदी ह गुरुवार को हुई। वेणीमाधवदास ने भी लिखा है—

'माधव सित सिय जन्मतिथि ब्यातिस संवत् बीच। सतसैया बरने लगे, प्रेम-बारि ते सींच॥'

तुलसो-सतसई एक संग्रह ग्रंथ भर नहीं है। ऋधिकांश दोहे इसके ऐसे हैं जो और किसी ग्रंथ में नहीं मिलते। एक सौ से ऋधिक दोहे दोहावली और सतसई दोनों में एक ही हैं। सतसई को गोसाईजी ने सात सगीं में विभक्त किया है। पहले सर्ग में भिक्त, दूसरे में उपासना पराभिक्त, तीसरे में सांकेतिक वक्रोक्ति से राम-भजन, चौथे में आत्म-बोध, पाँचवें में कर्म-सिद्धांत, छठे में ज्ञान-सिद्धांत और सातवें में राजनीति का निरूपण है।

कुछ विद्वानों को इस यंथ के तुलसी-कृत होने में संदेह है, जिनमें

क्रमामंत्रेत्रे प्रमान्ना व्यक्ति हर्णक्योरी स्थानिया हिन्दि वातर, महिलितियोभियतमा माम्या महिन्द्र के अन्तर ते क्षेत्र के महिला Bruss sites and Erras Sta much characters garde im अवासानिकामग्रीये किसामा अभवकारमायड्डाम HUNGER STORES HAY 1,5 र तिला ने स

## पंचनामा

| The same and so the same of the same and the |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

पंडित रामगुलाम शर्मा श्रीर महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी प्रधान हैं। सुधाकरजी ने तो इसके रचियता पद के लिये गाजीपुर-निवासी किसी तुलसी कायस्थ को ढूँढ़ निकाला था, क्योंकि इसमें मकरी के लिये गाजीपुरी शब्द कना आयों है और कई छंद अंकगिएत से संबंध रखते हैं। ऐसे तो कोई साहब 'गनो गरीब' कहने से तुलसीदास को ईरान ले पहुँचेंगे और ज्योतिष संबंधी दोहों के आधार पर किसी तुलसी जोशी (ज्योतिषी) की भी कल्पना कर डालेंगे। इस संदेह के दो त्र्यौर भी प्रधान कारण बताए जाते हैं, एक तो यह कि इसमें कूट रचना बहुत है, दूसरे इसमें श्रौर प्रंथों के समान रामभक्ति की नहीं, जानकी-भक्ति की प्रधानता है। परंतु इनमें कोई सार नहीं दीखता। जैसा गोसाईजी की कला वाले अध्याय में दिखाया जायगा, गोसाईंजी ने हिंदी में प्रचितत सभी ढंग की रचनात्रों में अपना कौशल दिखलाया है। कूट को ही वे क्यों छोड़ते ? फिर जो लोग सतसई को उनकी नहीं मानते वे दोहावली को उनकी मानते हैं, यद्यपि दोहावली भी कूटों से खाली नहीं है। जानकी-भक्ति की प्रधानता देखकर भी इस परिएाम की त्रोर उतावलों से दौड़ नहीं लगानी चाहिए कि यह गोसाईंजी-कृत ग्रंथ नहीं है। १६३६-४० को उनको जनकपुर-यात्रा ही इस बात का प्रमाण है कि उनकी भावना का भुकाव इस समय जानकीजी की त्रोर त्रिधिक हो रहा था। वेगीमाधवदास ने जानकोजी के हाथ की खीर तक गोसाईंजी को खिलाई है। फिर जानकी-भक्ति से राम-विरोध तो प्रकट नहीं होता। इस ग्रंथ में जो मत प्रकट किया गया है वह भी अन्य ग्रंथों से विरोध करता नहीं दिखाई देता । अतएव हमें इसे तुलसीकृत मानने में कोई श्रहचन नहीं दिखाई देती।

पार्वती-मंगल, जानकी-मंगल और रामलला-नहळू एक ही समय के लिखे हुए ग्रंथ जान पड़ते हैं। इनकी रौली और भाषा एक ही प्रकार की है। पार्वती-मंगल और जानकी-मंगल तो बिलकुल एक ही ढाँचे में ढाले गए से लगते हैं। वही छंद, वही क्रम, यहाँ तक कि मंगलाचरण का भी एक ही भाव है—

पार्वती मंगल — बिनइ गुरुहि गुनि गर्नाह गिरिहि गननाथिह जानकी मंगल — गुरु गनपति गिरिजापति गौरि गिरापति । पार्वती-मंगल — गावड गौरि गिरीस विवाह सुहावन । जानकी-मंगल — सिय रघुनीर विवाह यथामति गावड । वेणीमाधवदास के अनुसार इनकी रचना मिथिला में हुई —

'मिथिला में रचना किए, नहलू मंगल दोय। पुनि प्राचे मंत्रित किए, सुख पार्वे सब लोय॥'

इन प्रंथों का उल्लेख मूल चरित में संवत् १६६६ की घटनात्रों के साथ किया गया है। परंतु इससे यह ऋर्थ नहीं निकलता कि १६६९ में गोसाईजी ने इनकी रचना की । यहाँ उनकी पहली यात्रा से ही वेगी-माधवदास का ताल्पर्य है। संवत् १६६८ में तो गोसाईंजी ने उन्हें केवल श्रभिमंत्रित किया जिससे वे विवाह त्रादि के अवसर पर गाए जाकर मंगलकारी सिद्ध हों। १६७० के आरंभ में गोसाईंजी इतने निर्वल हो गए थे कि जब पहले के बने हुए छोटे छोटे प्रंथों का फिर से संशोधन किया तो उन्हें दूसरों से लिखवाना पड़ा । ऐसी त्र्यवस्था में यह समभना कि उन्होंने इससे थोड़े ही समय पहले मिथिला-यात्रा की हो. संमाव्य नहीं जान पड़ता। वास्तव में उस समय गोसाईजी ऋखंड काशी-वास कर रहे थे। पहली मिथिला-यात्रा गोसाईंजी ने संवत् १६४० से पहले की थी। १६४० में वे मिथिला से काशी लौट त्राए थे। इससे मूल चरित के श्रतुसार इन तीन यंथों की रचना का काल सं० १६३६ के लगभग ठहरता है। परंतु स्वयं गोसाईंजी के कथन से इस बात का खंडन हो जाता है। गोसाइँजी ने जानकी-मंगल श्रीर नहळू का समय तो नहीं दिया है, परंतु पार्वती-मंगल का समय दे दिया है। इस ग्रंथ के आरंभ में लिखा है-

जय संवत् फागुन सुदि पाँचैं गुरु दिनु । श्रस्तिनि विरचेउँ मंगल सुनि सुख छिनु छिनु ॥ इसके अनुसार तुलसीदासजी ने इसे जय संवत् फागुन सुदी ५ गुरुवार को अश्विनी नचत्र में बनाया । महामहोपाध्याय पंडित सुधा-

कर दिवेदी की गणना से जय संवत् १६४२ में पड़ता है। अतः ये तीनों प्रंथ १६४३ के लगभग बनाए गए होंगे। पार्वती-मंगल में १४८ तुक सोहर श्रौर १६ छुंदों में शिव-पार्वती के विवाह का बड़ा रमग्रीक वर्णन है। जानकी-मंगल में, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, सीता-राम के विवाह की कथा है। रामलला-नहस्र सोहर छंद के बीस तुकों का छोटा सा ग्रंथ है। भारतवर्ष के पूर्वीय प्रांत में अवध से बिहार तक बारात के पहले चौक बैठने के समय नाइन के नहळू कराने की रीति प्रचलित है। इस पुस्तिका में वही लीला गाई गई है। इधर का सोहर एक विशेष इंद है जिसे स्त्रियाँ पुत्रोत्सव ऋदि ऋवसरों पर गाती हैं। पंडित राम-गुलाम द्विवेदी का मत है कि नहछू चारों भाइयों के यज्ञोपवीत के समय का है। संयुक्त प्रदेश, मिथिला त्रादि प्रांतों में यज्ञोपवीत के समय भी नहळू होता है। रामचंद्रजी का विवाह अकस्मात् जनकपुर में स्थिर हो गया, इसलिये विवाह में नहछू नहीं हुआ। गोसाईजी ने इसे वास्तव में विवाह के समय के गंदे नहछुत्रों के स्थान पर गाने के लिये बनाया है। उनका मतलब रामविवाह हो से है। कथा-प्रसंग के पूर्वापर संबंध की रचा का ध्यान इसीलिये उसमें नहीं किया गया है।

' रामाज्ञा राकुनावली भी तुलसीदासजी की बनाई हुई कही जाती है। इस प्रंथ में राम-कथा के प्रसंगों में राकुन विचारा गया है। डाक्टर प्रित्र र्सन ने त्रपने लेख 'नोट्स त्रौन तुलसीदास' में बाबू रामदीनसिंह के कथन के त्राधार पर इस प्रंथ की रचना के विषय में एक कहानी लिखी है। वे लिखते हैं कि काशी में राजधाट के राजा एक गहरवार चित्रय थे, जिनके वंशज त्रब मांडा और कंतित के राजा हैं। उनके कुमार शिकार खेलने वन में गए। उनके साथ के किसी त्रादमी को बाघ खा गया। राजा को समाचार मिला कि उन्हों के राजकुमार मारे गए। राजा ने घबराकर प्रह्वाद घाट पर रहनेवाले प्रसिद्ध ज्योतिषी गंगाराम को बुलाकर प्रश्न किया। साथ ही यह भी कह दिया कि यदि त्रापकी बात सच निकलेगी तो एक लाख रूपया पारितोषिक मिलेगा; नहीं तो सिर काट लिया जायगा। गंगाराम एक दिन का समय लेकर

घर त्र्याए त्र्यौर उदास बैठे रहे । कोई उपाय सोचते न बना । तुलसीदास श्रौर गंगाराम में बड़ा स्नेह था। ये दोनों मित्र नित्य प्रति संध्या समय नाव पर बैठकर गंगा पार जाया करते थे श्रौर वहाँ भगवदुपासना में भग्न होते थे। नित्य के अनुसार उस दिन भी तुलसीदासजी ने चलने को कहा पर उदासी के मारे गंगाराम ने जाने से अनिच्छा प्रकट की। तुलसीदासजी ने जब कारण सुना तब कहा कि घबरात्रो नहीं, मैं इसका उपाय कर दुँगा। निदान उपासना से छुट्टी पाकर लौट त्राने पर तुलसी-दासजी ने लिखने को सामग्री माँगी । कागज तो मिला पर कलम दावात न मिली। तब उन्होंने सरकंडे का एक टुकड़ा लेकर कत्थे से लिखना श्रारंभ किया श्रीर छः घंटे में बिना रुके हुए लिखकर इस रामाज्ञा को पूरा कर दिया । ज्योतिषीजी ने इसके अनुसार प्रश्न का फल विचारकर जाना कि राजकुमार कल संध्या को घड़ी दिन रहते कुशलपूर्वक लौट त्रावेंगे । सबेरे जाकर उन्होंने राजा से यह बात कही । राजा ने उन्हें संध्या तक कैंद् रखा। ज्योतिषी के बतलाए हुए ठीक समय पर राज-कुमार लौट त्राए त्रौर उनको प्रतिज्ञानुसार लाख रुपए मिले। ज्योतिषी जी ने सारी पुँजी गोसाईँजी के चरणों पर ऋर्पित कर दी, पर उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। पर जब ज्योतिषी ने बड़ा आग्रह किया तब उसमें से बारह हजार रुपए लेकर उन्होंने हनुमानजी के बारह मंदिर बनवा दिए, जो अब तक हैं, क्योंकि यह हनुमानजी की ही कृपा थी कि गाढे समय में उनकी त्रान रह जाती थी। इन सब मंदिरों में यह विशे-षता है कि इनमें हनुमानजी की मृतिं दिज्ञणमुखी है। हमारी समक्त में यह कहानी भर है जिसकी जड़ प्रथम सर्ग का यह उनचासवाँ दोहा है—

'सगुन प्रथम उनचास सुभ तुलसी ग्रति ग्रभिराम।

सब प्रसन्न सुर भूमिसुर गो-गन गंगाराम॥' यह कथा वास्तव में सच नहीं जँचती। उस समय राजघाट का किला ध्वंस हो चुका था । महमूद गजनवी के सेनानायक सैयद सालार मसऊद (गाजी मियाँ) की लड़ाई में यह किला टूट चुका था। मुसल-मानी समय में यहाँ के चकलेदार मुसलमान होते थे। श्रंतिम चकले- दार मीर रुस्तम खली थे, जो दशाश्वमेध के पास मीरघाट पर रहते थे और जिनको वर्तमान काशिराज के वंश के संस्थापक मनसाराम ने भगाकर काशी का राज्य लिया था।

पर चाहे गोसाईंजी ने इस मंथ को किसी के अनुरोध से बनाया हो या अपनी ही इच्छा से, इस बात में संदेह नहीं कि यह शकुन विचारने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसके दोहों में बराबर शकुन विचारा गया है और अंत में शकुन विचारने की विधि भी दी हैं—

> 'सुदिन साँक पोथी नेवति पूजि प्रभात सप्रेम । सगुन बिचारब चाहमित सादर सत्य सनेम ॥ सुनि गिन दिन गिन धातु गिन दोहा देखि बिचारि । देस. करम. करता बचन सगुन समय श्रनुहारि ॥'

यह मंथ प्रह्लाद घाट पर एक ब्राह्मण के यहाँ था। इसकी नकल प्रसिद्ध रामायणी लाला छक्कनलाल मिरजापुरवाले ने संवत् १८५४ में की थी। मूल मंथ संवत् १६५५ जेठ सुदी १० रिववार का लिखा हुआ था और कत्थे के ऐसे रंग से लिखा सा जान पड़ता था। इससे यही कहा जा सकता है कि यही गोसाइंजी के हाथ की लिखी मूल प्रति रही होगी। इसको और भी बहुत से लोगों ने देखाथा परंतु दुर्भाग्यवश अव वह चोरी हो गई है।

जो पहले के बनाए दोहे किसो प्रकार के शकुन के द्योतक हो सकते थे उनको भी गोसाईंजी ने इस ग्रंथ में रखा है। विशेषकर दोहा-वली के दोहे इसमें बहुत हैं। इसके सातवें अध्याय का २१ वाँ दोहा—

'राम बाम दिसि जानकी लखन दाहिनी श्रोर ।

ध्यान सकल कल्यानमय सुरतह तुलसी तोर ॥' वैराग्य-संदीपनी ख्रौर दोहावली दोनों का पहला दोहा है। ख्रौर प्रंथों से जो दोहे इसमें लिए गए हैं उनकी एक सृची डाक्टर ग्रिखर्सन ने ख्रपने "नोट्स ख्रौन तुलसी" में दी है।

रामाज्ञाशकुनावली गोसाईंजी ने संवत् १६५५ में रची। इस संवत् के पहले श्रौर पीछे १२, १४, वर्ष का ऐसा काल पड़ता है जिसके बीच के लिखे हुए तुलसीदासजी के कोई प्रंथ नहीं मिलते। यह तो संभव नहीं है कि उन्होंने इन २५, ३० वर्षों के भीतर रामाज्ञाशकुनावली को छोड़-कर और कुछ न लिखा हो। एक बार जब किव की अमंद प्रभा देदीप्यमान हो उठती है तब उसकी किरणें फिर प्रायः यों ही अपने में सिमिट नहीं जातीं। इस बीच में गोसाईजी बहुधा पर्यटन ही करते रहे। इससे किसी बड़े ग्रंथ के रचने का अवकाश तो मिल नहीं सकता था। परंतु यह संभव है कि अवसर अवसर पर गोसाईजी ने फुटकर पद, किन्तत, अथवा दोहे कहे हों जो आगे चलकर यथानुकूल गीतावली, विनयपित्रका अथवा कितावली में मिला लिए गए हों। यह भी हो सकता है कि उनके ग्रंथों की रचना ठीक इस कम से न हुई हो जिस कम से हमने माना है और वे उनके संपूर्ण रचना-काल में फैले हों, जिससे इस प्रकार का अंतर बीच में न रहा हो।

श्रीर जो कुछ हो परंतु इतना निश्चय है कि उनकी प्रतिभा बिल्कुल सो नहीं गई थी, क्योंकि उन्होंने इस २५ वर्ष के ऋंतर के ऋंत में संवत १६६६ में हिंदी-साहित्य को एक अमूल्य रत्न भेंट किया जिसकी परख बड़े जौहरी ही कर सकते हैं। यह रत्न बरवै रामायण है। बरवै एक छोटा सा छंद है। पूर्वी अवधी में यह बहुत ही बढ़िया बनता है। कहते हैं कि खानखाना ने अपने मुंशी की की के बनाए हुए एक बरवै को देख-कर उसे बड़ा पसंद किया और स्वयं बरवे छंद में बहुत रचना की तथा इस छंद के प्रचार का भी प्रयास किया । उनका नायिका-भेद बरवे छंद में ही है। इसके ऋतिरिक्त भक्तिरस का भी बरवै नाम का उनका एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है। ऋपने मित्रों से भी उन्होंने बरवै लिखने का त्रामह किया होगा । तुलसीदासजी की बरवै रामायण उन्हीं के त्रामह का परिणाम कही जाती है। वेणीमाधवदास ने मूल चरित में लिखा है कि संवत् १६६६ में रहीम ने गोसाईजी के पास बरवै रचकर भेजे। उस बंद को पसंद कर स्वयं गोसाईजी ने भी उनमें रचना की। इससे ऊपर लिखी किंवदंती की पुष्टि होती है। नायिका-भेद के बरवै तो रहीम ने गोसाईजी के पास क्या भेजे होंगे। विषय के कारण उन्हें वे पसंद न

करते । भक्ति-संबंधी बरवे ही भेजे होंगे । उन्हीं को देखकर गोसाईंजी को बरवे छुंद में रामचरित कहने की इच्छा हुई होगी ।

पंडित शिवलाल पाठक कहा करते थे कि गोसाईं जी की बरवें रामायण बहुत भारों रचना है। पर इधर आजकल जो बरवें रामायण मिलती है वह मूल ग्रंथ का कुछ ही श्रंश है और इतनी छिन्न-भिन्न है कि उससे एक संपूर्ण ग्रंथ का सा आभास नहीं मिलता। उसे पढ़कर कुछ ऐसा भास होता है मानों यह अवसर अवसर पर बने फुटकर परों का संग्रह हो। उसमें मंगलाचरण का न होना भी इस बात की ही सूचना देता जान पड़ता है कि ग्रंथरूप में इसकी रचना नहीं हुई थी। यही दशा रामचरितमानस को छोड़ और सभी रामायणों की है। परंतु शिवलाल पाठक का कथन भी बिल्कुल असंगत नहीं जान पड़ता। अतएव निश्चित रूप से इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस ग्रंथ की रचना बड़ी मनोहारिणी हुई है। यदि शिवलालजी का कथन सत्य हो और पूरा ग्रंथ मिल जाय तो संभवतः कला-चमत्कार की हिष्ट से इसी को गोसाईं जी के ग्रंथों में सर्वोच स्थान मिले।

गोसाईंजी की यही श्रंतिम महत्वपूर्ण रचना है। इसके पीछे भी गोसाईंजी समय समय पर श्रवसर के श्रनुसार कुछ न कुछ कहते रहे परंतु वे प्रत्यन्त ही उतने श्रच्छे नहीं बने। बाद की रचनात्रों में, जो श्रौर रचनात्रों से स्पष्ट श्रलग की जा सकती हैं, प्रधान हनुमानबाहुक है, जिसमें उन्होंने बाहु-पीड़ा से पीड़ित होकर हनुमानजी की स्तुति की है। बहुत से लोगों को इसके गोसाईंजी द्वारा रचित होने में भी संदेह है। कदाचित् इसी कारण कि वह इतना श्रच्छा नहीं बन पड़ा है जितनी उनकी श्रौर रचनाएँ। मरते दम तक उनकी वाणी राम का स्मरण करती रही। मौत की घड़ी निकट देखकर उन्होंने संवत् १६६० में कहा था—

'रामचंद्र जस बरनिके, भयो चहत श्रव मौन । तुलसी के मुख दीजिए, श्रव ही तुलसी सौन ॥'

यह गोसाईंजी की श्रांतिम रचना है जो पीछे से उनकी सतसई में सम्मिलित कर ली गई।

## ६. मित्र और परिचित

गोसाई तुलसीदास अपने समय के बहुत प्रसिद्ध महात्मा हुए। उनकी प्रसिद्धि उन्हों के जीवन-काल में हो गई थी। मूल गोसाईचरित के अनुसार उनकी उतनी प्रसिद्धि उनकी रचनाओं के कारण नहीं हुई, जितनी उनकी एकांत भगवद्भक्ति और ऊँची लगन के कारण। जब वे अभी रामचरितमानस के रचियता भी नहीं हुए थे तभी से छोटे बड़े सभी लोग उनके दर्शनों अथवा उनके आशीर्वादों के अभिलाषी होने लगे थे।

इसमें तो संदेह नहीं कि गोसाईंजी ऐसे प्रसिद्ध महात्मा के परि-चित जनों की परिधि बहुत विस्तीर्ण रही होगी। गोसाईंजी के कई सत्संगियों के नाम प्रसंगवश पहले आ चुके हैं। अपने काल के प्रायः सभी साधु-महात्मात्रों से उनका परिचय रहा होगा । वेगीमाधवदास ने भी यही दिखलाया है। परंतु जिस ढंग से वेगीमाधवदास ने इस परि-चय का उदय बताया है वह अतिरंजित है, उसमें अपने गुरु की महत्ता को बढ़ाने को प्रवृत्ति दिखाई देती है। गोसाईंजी स्थयं किसी से मिलने नहीं जाते। जो आता है उन्हीं के दर्शनों के लिये आता है। जो वेचारे वृद्धावस्था के कारण भ्रमण के त्रयोग्य थे तथा अन्य कारणों से स्वयं दर्शनों के लिये नहीं आ सकते थे उन्हें पत्रों द्वारा गोसाईंजी की कृपा का प्रार्थी होना पड़ा। बृद्ध हितहरिवंशजी से उनके शिष्य नवलदास द्वारा गोसाईंजी के पास पत्र और उनकी रचनाएँ यमुनाष्ट्रक, राधिकातंत्र और राधासुधानिधि भिजवाई गई हैं। पत्र में हितहरिवंशजी से यह प्रार्थना कराई गई है कि महारास की शरन-पूर्णिमा आनेवाली है। उस समय मैं शरीर त्याग करना चाहता हूँ। आशीर्याद दीजिए कि मैं श्री-निकृज में प्रवेश कर सकूँ। परंतु यह नहीं समभ में त्र्याता कि ऐसे इच्छामृत्यु अथवा भविष्य के ज्ञाता को किसी के आशीर्वादों की क्या आवश्यकता

हुई ? इस घटना का जो समय वेगीमाधवदास ने दिया है वह भी ठीक नहीं जान पड़ता । यह घटना उनके अनुसार १६०० और १६१६ के बीच की है, परंतु हितहरिवंशजी का १६२० तक जीवित रहना पाया जाता है। इस संवत् में उन्होंने श्रोड़छा के हरिराम व्यास को अपना शिष्य बनाया था। वेगीमाधवदास के कथन से यदि कोई तथ्य निकाला जा सकता है तो केवल यही कि गोसाईंजी की कहीं हितहरिवंशजी से भेंट हुई थी।

इसी प्रकार वेणीमाधवदास ने चित्रकूट के पास कामद वन में विट्ठलनाथजी के मेजे स्रदासजी का सं० १६१६ के आरंभ में आकर गोसाई जी को अपना स्र-सागर दिखलाना लिखा है। समय की दृष्टि से तो इसमें कोई अड़चन नहीं पड़ती; क्यों कि संवत् १६२० तक स्रदासजी वर्तमान थे। इस बात में भी संदेह नहीं कि गोसाई जी ने स्रसागर देखा था। उनकी कृष्णगीतावली में कई पद स्रसागर के हैं। रामगीतावली में भी स्रसागर के पद मिलते हैं। परंतु यह बात मानने योग्य नहीं कि ७६ वर्ष के बूढ़े स्रदासजी तुलसीदासजी के दर्शनों के लिये कामद वन गए हों और वह भी एक ऐसे व्यक्ति को स्रसागर ऐसी उत्कृष्ट रचना दिखलाने के लिये जिसने कविता के नाम पर उस समय तक एक भी अच्र न लिखा हो। पंडित महादेवप्रसाद त्रिपाठी ने अपने भक्तिवलास ग्रंथ में स्रदासजी को व्रज में गोसाई जी से भेंट होना लिखा है, जो मान्य भी है। कहते हैं वहाँ किसी ने तुलसीदासजी से स्रदासजी की प्रशंसा की, इस पर तुलसीदास ने कहा—

'कृष्णचंद्र के सूर उपासी। तातें इनकी बुद्धि हुलासी।। रामचंद्र हमरे रखवारा। तिनहिं झुँहि नहिं कोउ संसारा॥' यदि कोई सूरदास गोसाईंजी से मिलने गए ही हों तो वे महा-

अमूल गोसाई-चिरित की जो प्रति मिली है उसमें गोकुलनाथ लिला है जो स्पष्ट ही लेखनी का प्रमाद मालूम पड़ता है, क्योंकि जैसा पंडित मायाशंकर याज्ञिक ने बताया है, गोकुलनाथ उस समय केवल प्राठ वर्ष के बालक थे।

किव सूरदास नहीं, कोई दूसरे सूरदास रहे होंगे। एक दूसरे सूरदास का वर्णन आईन अकबरी में मिलता है जो अकबरी दरबार में रामदास गायनाचार्य के पुत्र थे। संभवतः यही गोसाई जी के दर्शनों के लिये गए हों। हमारा अनुमान है कि इसी प्रकार हितहरिवंशजी से भी गोसाई जी की भेंट बज या मथुरा में हुई होगी।

गोसाईंजी से मीराबाई का पत्र-व्यवहार प्रसिद्ध ही है। ये मेवाड़ के राजकुमार भोजराज की वधू थीं और बड़ी भगवद्भक्त थीं। पतिदेव के स्वर्गवासी हो जाने पर इनकी भावनाओं के एकमात्र आधार भगवान और उनके भक्त हो गए। साधु-समागम में ही उनका समय बीतने लगा। भिक्त के आवेश में कभी वे प्रार्थना के पद गाती हुई विह्वल होकर कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचने लगती। घर के लोगों को यह बात बुरी लगती थी, परंतु जब तक उनके ससुर महाराणा संप्रामसिंह और उनके बाद उनके देवर रबसिंह गद्दी पर रहे तब तक किसी तरह यह बात निभती रही, परंतु उनके दूसरे देवर विक्रमाजीतिसंह के गद्दी पर बैठने पर उनके भजन में भंग पड़ने लगा। नए महाराणा उन्हें बहुत सताने लगे। उन्हें विष तक खिलाए जाने की बात कही जाती है, जिससे अभीष्ट सफल नहीं हुआ। इस अत्याचार से तंग आकर मीराबाई ने पत्र द्वारा गोसाईंजी की सम्मति माँगी कि अब मुभे क्या करना चाहिए। कहते हैं कि मीराबाई ने यह पद्य-बद्ध पत्र भेजा था—

'श्री तुलसी सुख-निधान दुख-हरन गुसाई । बारिह बार प्रनाम करूँ हरो सोक-समुदाई ॥ घर के स्वजन हमारे जेते सबन्ह उपाधि बढ़ाई । साधु संग बरु भजन करत मोहि देत कलेस महाई ॥ बालपने ते मीरा कीन्हीं गिरधरलाल मिताई । सो तौ श्रव छूटै नहि क्यों हूँ लगी लगन बरियाई ॥ मेरे मात-पिता के सम हो हिर-भगतन सुखदाई । हम कूँ कहा उचित किरवो है सो लिखियो समुमाई ॥' इसके उत्तर में गोसाईंजी ने यह पद लिख भेजा—

'जाके प्रिय न राम बैदेही।

तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही॥

तज्यो पिता प्रह्लाद बिभीषन बंधु भरत महतारी।

बिल गुरू तज्यो कंत बज-बिनतन भे सब मंगलकारी॥

नातो नेह राम सों मनियत सुहद सुसेब्य जहाँ लों।

ग्रंजन कहा श्राँख जो फूटै बहुतक कहों कहाँ लों॥

सुजसी सो सब भाँति परम हित पूज्य प्रान तें प्यारो।

जासों होय सनेह रामपद एतो मतो हमारो॥'

यह पद विनयपत्रिका में संगृहीत है। इससे इस पत्र-व्यवहार की कथा पुष्ट होती है।

यह उत्तर पाकर मीराबाई ऋपने मायके मेड़ते चली गईं। वेगी-माधवदास ने भी इस पत्र-ज्यवहार का उल्लेख किया है। पत्रवाहक का नाम उसने सखपाल ब्राह्मण लिखा है और इसे सं० १६१६ की घटना बतलाया है। संभवतः श्रौर पत्र-व्यवहारों की कल्पना भी उसे इसी किंव-दंती ने सुभाई हो; परंतु यह किंवदंती इतनी प्रसिद्ध है कि श्रीर पत्र-व्यवहारों की तरह इसे भी सहसा असत्य मान बैठना अनुचित है। हाँ, वेणीमाधवदास ने इसका जो संवत् दिया है वह ठीक नहीं है, क्योंकि वास्तव में उससे तेरह वर्ष पहले मीराबाई की मृत्यु हो जाने के प्रमाण मिलते हैं। प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता मुंशी देवीप्रसाद्जी ने इनका मृत्यु-संवत् बहुत खोज के उपरांत १६०३ ठहराया है । यदि जैसा भारतेंदु बाबू हरि-रचंद्र ने उदयपुर दरबार की अनुमित से माना है, मीराबाई की मृत्य १६२० में मानी जा सके तो वेणीमाधवदास का दिया हुआ संवत् ठीक हो सकता है। परंतु भारतेंदुजी के मत के पन्न में कोई प्रमाण ख्रब तक नहीं मिले हैं। हो सकता है कि यह घटना संवत् १५६८ की हो। मूल गोसाई-चरित के अनुसार उस सभय गोसाईजी द्वारका से बदरीनाथ जाते रहे होंगे। संभव है वे राजस्थान से होकर गए हों। उस समय गोसाईंजी की अवस्था चवालीस वर्ष की रही होगी।

काशी में टोडरमल नाम के एक मुइँहार जमींदार रहते थे जिनसे गोसाइँजी की बड़ी घनिष्ठता हो गई थी। बल्लम संप्रदाय के गोसाइयों के विरोध से जब गोसाईँजी को गोपाल-मंदिर छोड़ना पड़ा, तब इन्हींने उनके लिये अस्सी पर एक मंदिर बनवा दिया और वे आपह-पूर्वक उनको वहाँ ले गए। वहीं गोसाईँजी का मृत्यु पर्यंत रहना पाया जाता है। इन टोडरमल को मृत्यु गोसाईँजी के सामने ही हो गई थी। किंव-दंती है कि गोसाइयों ने ही इन्हें मारा था। परंतु मूल गोसाईँ-चिरत इनका पूर्णायु भोगकर मरना मानता है, जिससे यह ध्वनित होता है कि वे स्वामाविक मृत्यु से मरे थे। इनकी मृत्यु से गोसाईँजी को बड़ा दुःख हुआ था। वेणीमाधवदास के अनुसार तीन दिन तक तो वे बड़ी विकल अवस्था में रहे। अनंतर अपने मित्र की प्रशंसा में उन्होंने निम्नलिखित दोहे कहे—

'चार गाँव को ठाकुरो मन को महा महीप । तुजसी या किलकाल में श्रथयो टोडर दीप ॥ तुजसी राम सनेह को सिर पर भारी भार । टोडर काँघा ना दियो सब किह रहे उतार ॥ तुजसी डर याला बिमल टोडर गुनगन बाग । ये दोड नयनन सींचिहों समुिक समुिक श्रनुराग ॥ रामधाम टोडर गए तुजसी भए श्रसोच । जियबो मीत पुनीत बिनु यही जानि संकोच ॥'

इन टोडरमल का इलाका काशी के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला था। उसमें भदैनो, नदेसर, शिवपुर, छोत्पुर, और लहरतारा ये पाँच गाँव थे। भदैनी अब काशिराज की जमींदारी में है। अस्सी घाट इसी के अंतर्गत है। नदेसर में कुछ ही समय पूर्व तक सरकारी दीवानी कचहरी थी। शिवपुर पंचकोशी में है। यहाँ पाँचों पांडवों का मंदिर और द्रौपदी-कुंड है। अकबर के प्रसिद्ध मंत्री राजा टोडरमल ने इस कुंड का जीएोंद्धार कराया था। एक शिलालेख वहाँ इस बात का स्मारक है। अनुमान किया जाता है कि बंगाल की लड़ाई पर जाते समय

राजा टोडरमल ने इसका जीर्णोद्धार कराया होगा। छीत्पुर भदैनी से श्रीर पच्छिम की श्रोर नगवा के पास है श्रीर लहरतारा काशी के छावनी स्टेशन के पास। किंवदंती है कि नीरू श्रीर नीमा ने कबीर को इसी लहरतारा की भील में बहते पाया था।

डाक्टर प्रिऋर्सन का अनुमान है कि गोसाईंजी के मित्र टोडर-मल श्रकबर के प्रसिद्ध वजीर राजा टोडरमल से भिन्न कोई व्यक्ति न थे। इस अनुमान का आधार द्रौपदी-कुंड का शिला-लेख है। इसी से राजा टोडरमल के जन्मस्थान लहरपुर (श्रवध) को उन्होंने बड़े सुबीते से लहरतारा अनुमान कर लिया। परंतु डाक्टर प्रिअर्धन का अनुमान ठीक नहीं है। स्वयं गोसाईंजी ने अपने मित्र के लिये "चार गाँव को ठाकुरो" कहा है जो राजा टोडरमल पर नहीं लग सकता। इसी तरह एक पंचनामे में, जिसका उल्लेख करने का श्रभी श्रवसर श्रावेगा, नगर के काजी ने उनका नाम बड़े साधारण तरीके से लिया है। पंचनामे पर काजी ने लिखा था—"त्रानंदराम बिन टोडर बिन देवराम व कॅथई बिन रामभद्र बिन टोडर मजकूर दर हुजूर आमदः।" उस "बंदः निवाजी" के युग में राजा टोडरमल का नाम इस बेतकल्लुफी से नहीं लिया जा सकता था। द्रौपदी-कुंड का शिला-लेख राजा टोडरमल को "श्रीमट्टंडन-वंशमंडनमिएः' कहता है जिससे स्पष्ट है कि वे टंडन खत्री थे। परंतु यह टोडरमल भूमिहार थे। इनके वंशजों की कुछ स्थावर संपत्ति अब तक काशी में है, जब कि राजा टोडरमल का वहाँ द्रौपदी कुंड के शिलालेख को छोड़ और कोई चिह्न नहीं है। इन टोडरमल के लड़कों के नाम त्रानंदराम और रामभद्र पाए जाते हैं, जब कि राजा टोडरमल के पुत्रों का नाम धरु टंडन श्रौर गोवर्धनधारी टंडन था। रामभद्र श्रपने पिता के सामने ही मर गया था परंतु राजा टोडरमल के दोनों पुत्र उनके पीछे तक जीवित रहे। इस प्रकार ये दोनों टोडरमल भिन्न-भिन्न व्यक्ति थे।

टोडरमल की मृत्यु के पीछे भी उनके कुल में गोसाईंजी का सम्मान बना रहा। श्रव तक उनके वंशज गोसाईंजी की पुरयतिथि को सीधा दिया करते हैं। टोडरमल के पुत्र श्रानंदराम श्रौर पोते कँधई के बीच जायदाद के बँटबारे के संबंध में बड़ा मगड़ा हुआ था। उसकी पंचायत भी गोसाईजी ने ही की थी। इस समय गोसाईजी की अनुमति से जो पंचनामा लिखा गया था उसमें आरंभ में मंगलाचरण पर एक रलोक और दो दोहे गोसाईजी के हाथ के लिखे कहे जाते हैं, जो मान्य भी है, क्योंकि इनकी लिखावट सरस्वती भवन में रचित गोसाईजी के हाथ को लिखे वाल्मीकीय रामायण के उत्तरकांड से बिलकुल मिलती है। पाठकों को कुत्हल-शांति के लिये पंचनामें के प्रधान अंश की नकल नीचे दी जाती हैं। उसका फोटो भी हम इस पुस्तक में दे देते हैं।

'श्रीजानकीवल्लभो विजयते।

द्विरशरं नाभिसंघत्ते द्विस्स्थापयित नाश्चितान् । द्विदंदाति न चार्थिभ्यो रामो द्विनेंव भाषते ॥ तुलसी जान्यो दसरथिह घरमु न सत्य समान रामु तजो जेहि लागि बिनु राम परिहरे प्रान । धर्मो जयित नाधर्मस्सर्यं जयित नामृतम् । चमा जयित न क्रोधो विष्युर्जयित नामुराः ॥'

( नीचे की कुछ पंक्तियों की इवारत फारसी में है, यहाँ उसकी हिंदी प्रतिलिपि दी जाती है।)

चूँ त्र्यानंदराम बिन टोडर बिन देन्त्रोराय व कन्हई बिन रामभद्र बिन टोडर मजकूर।

दरहुजूर आमद करार दादंद कि दर मवाजिए मतरूकः कि तफ-सीलि आंदर हिंदवी मजकूर अस्त।

बिल मुनासफः बतराजीए जानिबैन करार दादेम व यक सद व पिंजाह बीघा जमीन ज्यादः किस्मति मुनासफः खुद।

दर मौजे भदैनी अनंदराम मजकूर व कन्हई बिन रामभदर मज-कूर तजवीज नमूदः।

बरी मानी राजीगश्तः इतराफ सहीह शरई नमृदंद बनावरि त्रां मुह्न करदः शुद ।

## श्रीपरमेश्वर

संवत् १६६६ समये कुत्रार सुदि तेरसी बार सुभ दीने लिषीतं पत्र अनंद राम तथा कन्हइ के अंश विभाग पुर्वक आगें क आग्य दुनहु जने मांगा जे त्राम्य मै शे प्रमान माना दुनहु जने विद्ति तफसीलु श्रंशु टोडरमल के माह जे विभाग पद होत रा...

श्रंश श्रनंदराम मौजे भदैनी मह अंश पाच मह श्रंश दुइ अनंदराम तथा लहरतारा संगरेड तथा छितुपुरा श्रंश टोडरमलु क तथा नयपुरा श्रंश टोडरमलु क हील हुज्जती नास्ती लिषीतं अनंदराम जे अपर लिषा से सही।

श्रंश कन्हइ मौजे भदैनी मह अंश पाच तेहि मह तीनि अंश कन्हइ तथा मौजे शिवपुरा तथा नदेसरी ऋंश टोडर-मलु क हील हुज्जती नास्ती, लिषीतं कन्हई जे ऊपर लिषा से सही

इसके बाद तैंतीस साचियों के हस्ताचर हैं और फिर लिखा है,-शहद व माफिह जलाल मकबूली बिखत ही

शहद व माफिह ताहिर इबनी ख्वाजः दौलते कानुनगोय

मुहर सादुल्लाह बिन

( फिर अधिकारियों की ओर से दोनों के विभाग लिखे गए हैं श्रीर नीचे श्रस्पष्ट श्रसरों में काजी के हस्तासर हैं, जिसकी लोगों ने अन्हरुल्ला पढा है )

यह पंचनामा ग्यारह पीढ़ी तक टोडर के वंश में रहा । ११ वीं पीढ़ी में पृथ्वीपालसिंह ने उसेकाशिराज को दे दिया। अब भी यह काशि-राज के यहाँ अच्छी तरह सुरचित है। इसका फोटो हम इस पुस्तक में देते हैं।

रासपंचाध्यायी श्रौर भ्रमरगीत के रचियता प्रसिद्ध कवि नंद-दासजी से भी गोसाईंजी का बड़ा स्नेह था। वे उन्हें अपने छोटे भाई के समान मानते थे। दो सौ बावन वैष्णवों की वार्त्ता से पता लगता है

कि जब एक समय मथुरा से वैक्णवों की मंडली काशी त्राई थी तब गोसाई जी बड़ी उत्सुकता से नंदरास की कुशल पूछने के लिये उन लोगों के पास गए थे। इसी प्रकार जब गोसाई जी बज गए थे तब स्वयं मथुरा जाकर उन्होंने उनकी ढूँढ़ की त्रीर मिलने पर जी भर उलाहना देकर साथ चलने का त्राग्रह किया। वार्ता उनके मुँह में इन मीठे शब्दों को रखती है—"जो नंदरास तू ऐसी कठोर क्यों भयो है... तेरो मन होय तो त्रयाग में रहियो, तेरो मन होय तो प्रयाग में रहियो, वित्रकृट में रहियो।" इसी से वे गोसाई जी के छोटे भाई प्रसिद्ध हो गए थे। वार्ता में मी वे उनके भाई हो माने गए हैं। परंतु साथ ही वार्ता ने उन्हें सनाड्य भी कहा है जिससे उनका गोसाई जी का भाई होना नहीं घटता। त्रतएव श्री बैजनाथजी ने उन्हें त्रपनी रामायण की भूमिका में गोसाई जी का गुरु-भाई कहा। इधर वेणीमाधवदास के मूल-चरित से पता चलता है कि वे गोसाई जो के गुरु-भाई थे किंतु सनाड्य न होकर कान्यकुठन थे। यह संगत भी जान पड़ता है। दोनों ने काशी में एक ही गुरु से शिचा प्राप्त की थी, यह हम पीछे देख ही चुके हैं।

अकबर के प्रसिद्ध वजीर नवाब अब्दुर्रहीम खानखाना भी गोसाइंजो के भेमियों में से थे। वे गोसाईंजो का बड़ा सम्मान करते थे। 'नरितय सुरितय नागितय' वाले दोहे के संबंध में अन्यत्र कहा जा चुका है। उसका पूर्वार्ध उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण के हाथ जो दरिद्रता के कारण अपनो पुत्रो का विवाह नहीं करा सकता था, खानखाना के पास भेजा था। खानखाना ने उस ब्राह्मण को बहुत कुछ दान देकर उसी के हाथों उस दोहे की पूर्तिकर गोसाईंजो के पास भेज दी। खानखाना को गासाईंजो को रचनाओं पर भो बड़ा प्रेम था। वेणोमाधवदास ने लिखा है कि वे यमुना-तट पर संभवतः दिल्ली या आगरे में तीन साल तक संडीले के नंदलाल के शिष्य दयालुदास से गोसाईंजो का रामचरित-मानस बड़े श्रेम से सुनते रहे। गोसाईंजो को भो रहोम के बरवें बड़े पसंद आए थे और उन्हीं के आग्रह पर उन्होंने वरवें रामायण की रचना को थो।

कार्यमदंवर्षयं विद्यायाणान्य पिसदानं वृत्तस्य पिस पित्रवर्म्याप्याता नं तिवेशस्य विष्यते द्वाराय्य प्रस् वृद्धात बात्तस्य पापवेदे वं वृद्धा कार्यायायाय प्रस् व्यानमञ्जूष्यते विष्यात्र रहिता कात्वास्य गिर्धाय कार्ये वृत्ता वृद्धाति स्वार्थाय वृद्धायां क्षेत्र वृद्धायां के वृद्ध

वाल्मीकीय रामायण का

तिष्यतीययोग्यातगरीरमगयन्यावश्यात्र एवानंत्रभाव्यवीतर्थभोकः धितात्र तिसर्वद्रायवतेयक्तवस्त्रीतां संग्रेजितायत्रभ । तत्रसर्ववात्र्यपद्यते॥ ॥ स्वपार्धश्याचायोग्वात्र्य । तत्रसर्ववात्र्यपद्यते॥ ॥ श्रममक्ता ॥ समा॥ । समा॥ । संदर्भ क्षेत्रस्त्रात्रात्रम्यात्रम्याः। । मंडलीश्वरियादानादिमानिष्ठश्वः। वात्रीकेः कृति प्रकृतंकमित्रमावीकर स्था

अंतिम पृष्ठ

श्रामेर के महाराजा मानसिंह श्रौर उनके भाई जगतसिंह भी गोसाईंजी के पास प्रायः श्राते थे। इसी पर एक दिन किसी ने गोसाईं जी से पूछा—"महाराज! पहले तो श्रापके पास कोई नहीं श्राता था श्रौर श्रव इतने बड़े बड़े लोग श्राया करते हैं इसका क्या कारण?" उन्होंने कहा—

'तहै न फूटी कौदिहूँ को चाहै केहि काज। सो तुलसी महँगो कियो राम गरीब-निवाज॥ घर घर माँगे टूक पुनि भूपति पूजे पाय। ते तुलसी तब राम बिजु, ये अब राम सहाय॥'

श्रकत्ररी दरबार के किव गंग भी, वेशीमाधवदास के श्रनुसार, गोसाईंजी से मिलने गए थे। जरा मनचले श्रादमी थे। गोसाईंजी एर भी छींटे डाले बिना न रह सके। बोले-गजराज ने कौन माला जपी थी जो भगवान उनको रक्षा के लिये दौड़े चले श्राए। मतलब यह था कि श्राप यह जो माला फेरते हैं सब पाखंड है, भिक्त मन की होती है, तन की नहीं। जो व्यक्ति मरते मरते यह कहता गया—

'कबहुँ न भँडुम्रा रण चढ़े कबहुँ न बाजी बंब।'

उसे यह त्राज्ञेप करते क्या देर लगती थी ? गोसाईं जो ने इस पर कुछ नहीं कहा, क्यों कि वे श्रांसा या निंदा को सीमा के बाहर थे परंतु गंग को इसका देवी दंड मिला—

मारग में हाथी कियो ऋषट गँग तनु भंग।'

तुलसीदासजी को 'पाखंडी कठमिलया' कहने से ही गंग पर यह देवी कोप हुआ। इसमें तो स्पष्ट हो वेणीमाधवदास की अंध गुरुभिक्त दिखाई देती है। परंतु गंग के हाथी के द्वारा मारे जाने की बात असत्य नहीं है। वे बहुत मह-फट आदमी थे। जो कुछ जी में आता था उसके कहने में चूकते न थे। किसी राजा, नवाब अथवा स्वयं बादशाह ने ही चिद्कर हाथी से चिरवा दिया होगा। किसी ने कहा भी है—

'गंग ऐसे गुनी को गयंद सों चिरायो है ?'

विज्ञस्त कुंभकरन भव विश्रम, पुलक्ति मन दरियाव ।

थिकत उदार बीर महिरावन, सेतु बंध सम-भाव ॥

मृद्धित मंदोदरी दुरासा, सजग चरन हनुमान ।

घटी चतुर्गाति परनित सेना, छुटै छुपक गुन बान ॥

निर्राल सकति गुन चक्र सुदर्शन, उदय बिभीषन दीन ।

फिरै कबंध महीरावन को प्रान भाव सिरहीन ॥

इह बिधि साधु सकल घट खंतर, होय सहज संग्राम ।

यह बिवहार दृष्टि रामायण, केवल निश्रय राम ॥

कहते हैं इसके उत्तर में गोसाई जी ने भी भक्ति-विरदावली नामक एक स्तोत्र पढ़ा जिसमें उन्होंने पार्श्वनाथ की स्तुति की थी। उसके दो छंद 'बनारसी-विलास' के संपादक ने उद्धत किए हैं जो यहाँ भी दे दिए जाते हैं—

'पद-जलज भगवान जू के बसत हैं उर माहि।
चहुँ गित विहंडन तरनतारन, देख बिघन बिलाहिं॥
थिक धरनि पित निहं पार पावत नर सु बपुरा कौन।
तिहिं लसत करुना जन-पयोधर, भजिंह भिव जन तौन॥
दुति उदित त्रिभुवन मध्य भूषन, जलिध ज्ञान गँभीर।
जिहि भाल ऊपर छत्र सोहत, दहत दोष श्रधीर॥
जिहि नाथ पारस जुगल पंकज चित्त चरनन जास।
रिधि सिद्धि कमला श्रजर राजित भजत तुलसीदास॥'

कथानक तो गोसाईंजी की प्रवृत्ति के विरुद्ध नहीं है, किंतु जो छंद गोसाईंजी के कहे गए हैं वे भाषा की दृष्टि से गोसाईंजी के से नहीं लगते। परंतु उनके गोसाईंजी रचित न होने पर भी इन दोनों संतों के परस्पर परिचय और सद्भाव की बात सत्य हो सकती है।

मिंड्याहू के कानूनगो भीष्मिसिह तथा कोई एक भाट काशीवास के लिये आए थे। वेणीमाधवदास ने भाट का नाम नहीं लिखा है। ये दोनों व्यक्ति गोसाईजी के बड़े भक्त थे। भीष्मिसिह बहुधा उनके दर्शनों के लिये जाया करते थे। भाट ने तो बहुत विनय करके गोसाईंजी के साथ रहने की त्राज्ञा प्राप्त कर ली थी। भीष्मसिंह गोसाईंजी के रहते ही स्वर्गवासी हो गए थे।

यह बात भी बहुत प्रसिद्ध है कि मुगल बादशाह जहाँगीर गोसाईजी से मिलने त्राया था। उस समय गोसाईं जी बहुत बूढ़े हो चले थे। वेगी-माधवदास ने भी इस बात का उल्लेख किया है। उसके अनुसार यह घटना संवत् १६७१ की है। परंतु स्वयं जहाँगीर के लेख से मालूम होता है कि वह १६६८ से १६७३ तक पूर्व की श्रोर श्राया ही नहीं। इस बीच में वह एक वर्ष त्रागरे और दो वर्ष से कुछ अधिक त्रजमेर में रहा। यह बात भी नहीं मानी जा सकती कि इस बुढ़ौती में गोसाईँजी ने कोई लंबी यात्रा की हो त्रौर वे ही स्वयं जाकर उसे कहीं पश्चिम में मिले हों 🛭 इससे सूचित होता है कि यह बात संवत् १६७३ के पीछे की होगी। कहते हैं, जहाँगीर ने इस समय गोसाईंजी का एक चित्र भी खिंचवाया. था। जहाँगीर ने इन्हें बहुत कुछ धन-धरती भेंट करनी चाही पर इन्होंने स्वीकार न की । इसी अवसर पर बीरबल की वाग्विद्य्धता और सभा-चातुरी की भी बादशाह ने चर्चा चलाई । इस पर गोसाईंजी ने खेद प्रकट किया कि इस प्रकार का बुद्धि-वैभव प्राप्त रहने पर भी उसने हरि-भजन नहीं किया, क्योंकि गोसाईंजो का मत था कि परमात्मा हमें साधन-संपन्नता इसी लिये देता है कि उसका परमार्थ में उपयोग किया जाय । वह चतुरता किस काम को जो भगवद्भक्ति की प्रेरणा न करे और वह भी भारत सरीखी तपोम्मि में-

> भिं भारतभूमि, भन्ने कुछ जन्म, समाज सरीर भन्नो नहिन्ने। जो भजे भगवान सयान सोई, तुनसी हठ चातक ज्यों गहिन्ने॥

## १०. गोसाईंजी के चमत्कार

जगत् की मिथ्याप्रियता से महात्मात्रों का माहात्म्य भी ऋछूता नहीं वचता। यह माहातम्य का ऋभिशाप है कि किसी भी व्यक्ति के प्रसंग में। वह शीघ्र ही करामात का पर्याय हो जाता है, अन्यथा जन-साधारण को उसमें कोई अर्थ नहीं दीखता। उनके सामने प्रकृति के नियमों क उल्लंघन कर ऋसंभन को संभव कर दिखलाना ही माहात्म्य है। ऋात्मानु-भृति के महत्त्व को वे जान ही क्या सकते हैं ? धर्म भी मिथ्या के ही संसर्ग से जनसाधारण के लिये प्राह्य होता है। धर्म-प्रवर्तकों को इसी लिये समय समय पर मिथ्या का त्राअय नेना पड़ा है। धार्मिक मूल तत्त्वों के यंथ इसी प्रकार कागज के ऊपर स्याही से लिखे सीधे परमात्मा के पास से त्राते हैं। देवता उनकी सेवा में लगे रहते हैं। रोगी उनके स्पर्श से नीरोग होते हैं, मृतक जी उठते हैं, श्रंधे दुएँ भर जाते हैं, श्रौर क्या नहीं हो जाता। ठगविद्या के द्वारा करामाती प्रसिद्ध हो जानेवाले साधु वास्तविक महात्मात्रों से साधारणतः ऋधिक पूजा पाते हुए देखे जाते हैं। कभो कभी सद्भावनात्रों से प्रेरित होकर मंगलमूलक सिद्धांतों के प्रचार की दृष्टि से अपना प्रभाव बढ़ाने के लिये सच्चे महात्मात्रों को भी करामाती प्रसिद्ध होना पड़ता है। गँशार को समभाने के लिये गँशरू भाषा का प्रयोग किए बिना निस्तार ही नहीं है। जो लोग स्वयं अपने लिये प्रभाव त्रौर महत्त्व नहीं चाहते उनके लिये उनके चेले त्रौर श्रद्धालु अनुगत यह काम कर दिया करते हैं। गोसाई तुलसीदासजी ने यद्यपि जहाँगीर से स्वयं कहा था कि हमारा करामातों से कोई संबंध नहीं है, फिर भी उनके नाम के साथ कई करामातों का संग्रह हो ही गया है।

राम-दर्शन की बात हम अन्यत्र कह आए हैं। हम उसे बिल्कुल निराधार किंवदंती नहीं समक्तते। उसमें सार क्या है, किस अर्थ में वह सत्य घटना है, यह हम वहीं दिखा आए हैं। दो एक चमत्कारी बातों का और स्थलों पर भी उल्लेख हुआ है। यहाँ पर हम गोसाईंजी के नाम से प्रसिद्ध कुछ अन्य चमत्कारी घटनाओं का उल्लेख करेंगे।

मूल गोसाईं-चरित में लिखा है कि चित्रकृट से ऋयोध्या जाते हुए गोस्वामीजी प्रयाग में ठहरे । उस समय मकर स्नान का पर्व था। पर्व के छः दिन पौछे उन्होंने देखा कि एक वट के नीचे दो ऋपूर्व तेजस्वी ऋषि झासन जमाए राम-कथा का रस ले रहे हैं। गोसाईं जी भी वहाँ जाकर बैठ गए और उन्होंने बड़ी नम्रता से उनका नाम पूझा तो माल्म हुआ कि वे याझवल्क्य और भरद्वाज हैं। गोसाईं जी ने उनसे राम-कथा का रहस्य पूछा और याझवल्क्यजी ने वह सारा भेद, जैसे भुशुंडीजी से सुना था तथा जिसे शिवजी ने रचकर पार्वती से कहा था, उन्हें बता दिया। दूसरे दिन फिर सत्संग की श्रमिलाषा से गोसाईं जी वहाँ गए पर न वहाँ वट वृद्ध दिखाई दिया और न मुनि-द्वय।

. इस कहानी का आधार बालकांड के छासठवें दोहे से आगे का भरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवाद है जो इस प्रकार आरंभ होता है—

'एक बार भंरि मकर नहाए । सब मुनीस श्रास्त्रमन्ह सिधाए ॥

जागबितक मुनि परम बिबेकी । भरद्वाज राखे पद देकी ॥' इसी पर वेग्णोमाधवदास ने यह गढ़ त की है। गोसाई जी जिस पुरानी बात को कह रहे हैं; वेग्णोमाधवदास ने उसे उन्हीं के जोवन में घटित कर दिया है।

इसी प्रकार—

'सपनेहु साँचेहु मोहि पै जो हरि गौर पसाव। तौ फुर होइ जो कहेउँ सब भाषा भनिति प्रभाव॥" इस दोहे पर भो वेणीमाधवदास ने एक कथा बैठा दी है जो इस प्रकार है। प्रयाग से चलकर गोसाई जो काशी पहुँचे। वहाँ उन्होंने संस्कृत में रचना करना आरंभ किया। दिन में जो कुछ लिखते वह रात्रि को गायब हो जाता। सात दिन तक यही आश्चर्यजनक क्रम रहा। अंत में आठवें दिन महादेशजो ने उन्हें स्वप्न दिया कि अपनी बोली में रचना करो, संस्कृत के पीछे मत मरो। इसी से गोसाई जी ने बैसवाड़ी अवधी में रामचरितमानस की रचना की । दोहे के 'सपनेहु' शब्द से इस स्वप्न की उद्भावना हुई है, परंतु दोहे से इस बात की सूचना नहीं मिलती कि सचमुच यह स्वप्न हुआ था।

जब गोसाईंजी ने भाषा में रामायण की रचना की तो काशी के संस्कृताभिमानी पंडित उन पर बहुत रुष्ट हुए। वे राजचरितमानस को प्रामाणिक प्रंथों की कोटि में रखने को प्रस्तुत न थे। त्रांत में, कहते हैं, यह निश्चय हुत्रा कि यदि विश्वनाथजी इसे स्वीकार कर लें तो यह प्रंथ प्रामाणिक माना जा सकता है, त्रान्यश नहीं। तद्नुसार रात को रामचिरतमानस की एक प्रति विश्वनाथजी के मंदिर में रख दी गई। सबेरे उठकर जब मंदिर के कपाट खोले गए तो उस पर विश्वनाथजी को स्वीकृति लिखी पाई गई।

फिर भी पंडितों को संतोष न हुआ। बहुत इधर-उधर करने पर उन्होंने कहा, मान लिया कि तुम्हारा ग्रंथ प्रामाणिक है, परन्तु प्रामाणिकता भी कई कोटि की होती है। रामचरितमानस श्रुति, स्मृति, पुराण, काव्य में से किस कोटि में रखा जायगा। इस बार भी विश्यनाथजी निर्णायक नियत हुए। रात को श्रुति, स्मृति और पुराणों के साथ रामचरितमानस की वह प्रति सबके नीचे मंदिर में रखी गई। स्वैरे देखा गया कि विश्वनाथजी ने उसे सब के ऊपर रख दिया था।

इस पर यदि कोई कह बैठे कि माल्म पड़ता है, जैसे गोसाईं जी मंदिर के प्रबंधकों से मिले हुए थे, तो उसके लिये अवसर है, परंतु ऐसा कहना दुरायह मात्र सममकर हम इन कथानकों को गप ही ठहराते हैं।

पंडितों का दुराग्रह जब इतने पर भी दूर न हुआ तब उन्होंने उस प्रति को गोसाईजी के पास से उड़ा ले आने के लिये दो चोरों को तैयार किया। वेगीमाधवदास ने इनके सिखुआ और निधुआ नाम तक दे डाले हैं। ये दोनों जब गोसाईजी की कुटिया पर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि साँवले गोरे दो राजकुमार धनुष बाग्र लिए कुटिया की रखवाली कर रहे हैं। यह देखकर इन्हें अपने कर्म पर बड़ा पश्चात्ताप

हुआ। सबेरे आकर उन्होंने गोसाईंजी से चमाप्रार्थना की। गोसाईंजी को जब यह माल्म हुआ कि हमारे इष्ट देवों को हमारे कारण इतना कष्ट होता है तब उन्होंने अपनी सब चीजों को लुटा दिया और राम-चिरतमानस की प्रति अपने मित्र टोडरमल के यहाँ सुरचित रहने के उद्देश्य से भेज दी। जब कुछ चीज ही पास न रहेगी तो भगवान रचा किसकी करेंगे। मानों भगवान् का स्वयं गोसाईजी से अधिक महत्व उनके डेरे-डंडे पर था।

डाक्टर त्रिऋर्सन ने चोरों के संबंध की एक और चमत्कारी कथा लिखी है। वे लिखते हैं—एक बार काशों में कहीं से डेरे पर लौटते हुए. गोसाईंजी को रात हो गई। ऋँधेरी रात में चोरों ने घेरा। गोसाईंजी ने ज्योंही हनुमानजी का स्मरण कर यह दोहा पढ़ा—

. 'बासर ढासिन के ढका रजनी चहुँ दिसि चोर। दलत दयानिधि देखिए किंप केसरी किसोर॥' कि हनुमानजी प्रकट हो गए और चोर भागते नजर आए।

इस पर एक और चमत्कारी कथा है। कोई पूछे कि वह विश्व-नाथजी की सहीवाली प्रति, जिसकी रहा का इतना प्रबंध था, आखिर गई कहाँ ? इसके लिये भी जवाब तैयार है। कहते हैं कि टोडरमल के यहाँ यह प्रति चाँदी की मंजूषा में रखी रहती थी। इसकी नित्यप्रति पूजा हुआ करती थी और बड़ी खबरदारी रखो जाती थी, क्यों कि गोसाई जी ने पुस्तक के साथ साथ यह भी कहला भेजा था कि यदि यह तुम्हारे यहाँ से और किसी के घर जायगी तो इस लोक से लुप्त हो जायगी। कई पीढ़ियों के पीछे टोडर के वंश में अनंतमल हुए। यही कुल के प्रधान थे। इनकी परम प्रिय कन्या इस प्रति से बड़ा प्रेम रखती थी, उसकी वह नित्यप्रति पूजा किया करती थी। जब इसका विवाह हुआ तो ससु-राल चलते समय इसने वह प्रति चुपके से अपनी डोली में रख ली। ज्योंही वह अपने पित के घर में उत्तरी त्योंही वह प्रति लुप्त हो गई और उस कन्या ने भी उसके वियोग में प्राण त्याग दिए। इस प्रकार खरहे के दोनों सींग लुप्त हो गए! उनके लोग होते देर ही क्या लगती है ! जब चोरी की भी योजना सफल न हुई तब तंत्र-मंत्र की सहा-यता ली गई। बटेश्वर तांत्रिक काशों में बहुत प्रसिद्ध था। उसने अपने तंत्र-बल से गोसाईजों को हत्या के लिये भैरवजों को प्रेरित किया। पर वहाँ बजरंगबलों उनको रचा के लिये पहले ही से प्रस्तुत थे। विफल होकर काशों के कोतवाल ने अपना कोध बटेश्वर पर ही उतारा और उसके प्राणों को हानि हुई।

इस समय बंगाल के पंडित रिवदत्त शास्त्री काशी आए हुए थे। पंडितों ने इस कोधी ब्राह्मण को गोसाईंजी के साथ शास्त्रार्थ करने के लिये उसकाया। हारकर यह उन्हें लट्ट से मारने का मनसूबा कर दौड़ा। पर हनुमानजी को चौकसी पर देख भयभीत हुआ। तब चालाकी से काम निकालने की उहराई गई। रिवदत्त ने गोसाईंजो को, बहुत अनुनय-विनय करके, प्रसन्न किया और वरदान माँगा। तुलसीदासजी ने जब वरदान देना स्वीकार किया तब उसने कहा कि आप काशी से अन्यत्र चले जाइए। गोसाईंजो क्या करते ?

दिवसिर सेवों बामदेव गाँव रावरे ही नाम राम ही के माँगि उदर भरत हों। दिवे योग 'तुलसी' न लेत काहू की कछुक लिखी न भलाई भाल मोचन करत हों। प्रते पर हु जो कोऊ रावरे ह्वं जोर करें ताको जोर देव दीन द्वारे गुदरत हों। पाइकै उराहनो उराहनो न दीजै मोहि काल-कला कासीनाथ कहि निवरत हों।

विश्वनाथजी की यह प्रार्थना कर वे चल दिए। शिवजी ने इधर गोसाईँजी को दर्शन देकर समभाया कि आप न जाइए, उधर काशी-वालों को भयभीत किया कि जाओ तुलसीदास को मना लाओ। यदि वह यहाँ से गया तो तुम्हारी कुशल नहीं है। टोडरमल सब को साथ लिए चले और गोसाईँजी को मना लाए; अस्सी घाट पर उसने उन्हें वास दिया। हमारा अनुमान है कि रिवदत्त शास्त्री वाली बात सर्वथा किलपत है। यह उस समय की जान पड़ती है जिस समय गोसाइयों के साथ बिगाड़ हो जाने के कारण गोसाईँजी गोपाल मंदिर छोड़ रहे थे। संभवतः उस समय उन्होंने काशी ही छोड़ने का विचार किया हो।

कहते हैं ब्रज में नाभाजी तथा अन्य वैष्णवों के साथ वे ब्रजभूमि

के देवस्थानों के दर्शनों के लिये गए तो उन्हें सर्वत्र कृष्ण के संबंध के मंदिर अथवा स्थान देखने को मिले। जिसके मुँह से सुना कृष्ण ही का यश सुना। किसी ने उनसे राम को कृष्ण से नीचा दिखाते हुए यहाँ तक कह दिया कि राम सोलह कला के ही अवतार हैं जब कि कृष्ण चौंसठ कला-युक्त पूर्णावतार हैं। इस पर प्रियादासजी ने गोसाईजी से कहलाया है—

'दसरथ सुत जानों सुंदर श्रन्प मानों ईसता बताई रित कोटि गुनी जागी है।' नीचे लिखा दोहा भी किसो ऐसे ही प्रसंग का जान पड़ता है—

'जौ जगदीस तौ श्रति भत्नो जौ महीस तौ भाग। जनम जनम तुलसी चहत राम-चरन-श्रनुराग॥'

वैसे तो ये राम और कृष्ण को एक मानते थे, क्योंकि दोनों एक ही विष्णु के अवतार थे। कृष्ण और राम दोनों के यशगान में इन्होंने किवता की है और एक की प्रशंसा करते हुए उस पर दूसरे के चित का आरोप किया है। परंतु कज में राम का सर्वथा बिह्ष्कार सा देखकर इन्हें बड़ा दुःख हुआ। इसी से उन्होंने कहा था—

'राधा कृष्य सबै कहें, श्राक ढाक श्रह खैर। तुलसी या बज मों कहा, सिया राम सों बैर॥'

जब वैष्णव-मंडली के साथ गोसाईंजी गोपाल मंदिर में पहुँचे तब उनके हृदय में यह खेद बना हुआ था। इसी से, कहते हैं, कृष्ण भगवान ने मुरली के स्थान पर धनुर्वाण हाथ में लेकर गोसाईंजी को दर्शन दिए और गोसाईंजी का खेद तथा कृष्ण-भक्तों का मोह मिटाया। इस पर गोसाईंजी ने कहा—

ृ 'मुरली मुकुट दुराइ के, घरधी घनुष सर हाथ। तुलसी लखि रुचि दास की, नाथ भए रघुनाथ॥'

कोई-कोई यह भी कहते हैं कि गोसाई जी ने गोपाल मंदिर में जाकर नीचे लिखा दोहा पढ़ा था जिसके उत्तर में भगवान ने कृष्ण रूप छोड़कर रामरूप ग्रहण किया था—

'कहा कहों छिबि आज की, भले बने ही नाथ। तुलसी मस्तक तब नवें, धनुष बाख लो हाथ॥'

परंतु गोसाईं जी ऐसी उद्दंड प्रकृति के मनुष्य न थे कि भगवान् के सामने ऐसी गर्वोक्ति कहते और न यह उक्ति उनकी किसी रचना में ही मिलती है। इस घटना पर जब लोगों ने आश्चर्य प्रकट किया तब गोसाईं जी ने कहा इसमें आश्चर्य क्या है—

'प्रभु सत्य करी प्रहत्ताद गिरा प्रकटे नर केहिर खंग महाँ।

क्षपाज प्रस्यो गजराज कृपा तत्काल विलंब किए न तहाँ॥

सुर साखी दै राखी है पांडु-बध् पट लूटन कोटिन भूप जहाँ।

तुलसी भज्ज सोच-बिमोचन को जन को प्रण राखो न राम कहाँ।

यह घटना संतों में ऋत्यंत प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र कवि मोरो पंत
ने भी इस घटना का उल्लेख किया है—

'श्रीकृष्णमूर्ति जेथें केली श्रीराममूर्ति सज्जन हो। रामसुत मथूर म्हणे त्याचा सुयशोमृतांत मज्जन हो॥' यह घटना इतनी मनोरम है कि हमारी मनोवृत्ति के अनुसार इसके असंभव होने पर भी हम इसकी ममता नहीं त्याग सकते और

न इसे असत्य कहने की हमारी प्रवृत्ति ही होती है।

वज में जिस अभाव का गोसाईं जी अनुभव कर रहे थे उसकी पूर्ति के लिये उन्होंने एक और चमत्कार किया। दिस्ण से कुछ लोग रामचंद्र की एक मूर्त अयोध्या में स्थापित करने के लिये ले जा रहे थे। कज में यमुना-तट पर उन्होंने विश्राम किया। एक वड़ा भक्त ब्राह्मण उस मूर्ति को देखकर मोहित हो गया। वेणीमाघवदास ने इस ब्राह्मण का नाम उदय बताया है। नवलिकशोर प्रेस के संस्करणवाले अनुवाद में पंडित रामिकशोर शुक्त ने उसे उदयप्रकाश कर दिया है। उसकी इच्छा हुई कि वह मूर्ति वहीं स्थापित हो जाय तो बहुत अच्छा हो। उसने गोसाई-जी से अपना अभिलाष कहा। यह बात उनके बहुत पसंद आई। उनकी करामात से वह मूर्ति वहीं पर अचल स्थिर हो गई। किसी के किए वह उस स्थान से हिली डुली नहीं। अंत को हारकर उस मूर्ति को वहीं

स्थापित कर देना पड़ा। गोसाईं जी की सम्मित से यशोदानंदन के अनुकरण पर उस मूर्ति का नाम कौशल्यानंदन रखा गया। ब्रज में यह देबस्थान अब तक बतलाया जाता है। इस प्रकार कृष्ण-भूमि में राम-मूर्ति का अभाव दूर हुआ। लाला शिवनंदनसहाय के साथ हमारा तो अनुमान है कि गोस्वामीजी ने स्वयं इस मूर्ति की स्थापना की। इसके अतिरिक्त शेष सब कथा कल्पित है।

व्रज में गोसाईंजी ने एक और चमत्कार दिखलाया। महातमा हितहरिवंशजों के पुत्र गोपीनाथजी ने गोसाईंजी को भोजन के लिये अमिनया भेजा। गोसाई जी ने उसे यह कहकर लौटा दिया कि यह अमिनया नहीं सखरा है। गोपीनाथजी स्वयं दौड़े आए और निवंदन किया कि महाराज मैंने तो अभी हलबाई की दुकान से मंगाया है, आप विश्वास कोजिए, यह अमिनया ही है। गोसाईंजी ने कहा चिलए हम आपको बता दें कि यह सखरा है। दुकानों पर जाकर गोपीनाथजी ने देखा कि सचमुच बालक ऋष्ण सब पदार्थों का जूठा कर रहे हैं। सब चोजें भगवान को उच्छिट अवश्य हैं, पर जैसे मनुष्य भोजन करता है वैसे ही भगवान भी करते हैं इसे चमत्कार-प्रियता ही कह सकते हैं।

कहते हैं, एक बार एक हत्यारा राम नाम लेता हुआ आत्मरलानि का मारा सब पर अपना अपराध प्रकट करता भीख माँगता फिरता था। वह गोसाईंजी के आश्रम पर भी गया। गोसाईंजी ने उसका हार्दिक पश्चात्ताप तथा ग्रुद्ध राम-भक्ति देखी तो उसे उन्होंने अपने पास बुला लिया और यह देखकर कि आत्मरलानि और राम नाम ने उसे ग्रुद्ध कर दिया है उसके साथ बैठकर भगवान का भाग लगाया। पंडितों ने देखा कि हमारी व्यवस्था उलटी जाती है तो वे हो-हल्ला करने लगे। उन्होंने गोसाईंजी से जाकर पूछा कि इसने प्रायिश्वत्त तो किया ही नहीं है, आपने इसे ग्रुद्ध कैसे मान लिया। गोसाईंजी ने सरल भाव से कहा कि राम नाम का प्रभाव ही ऐसा है। पंडितों ने कहा कि राम नाम का माहात्म्य तो बहुत कहा गया है, इसमें संदेह नहीं किंतु इस बात का क्या प्रमाण कि यह वास्तव में ग्रुद्ध हो गया है। आप सामान्य व्यवस्था के विरुद्ध श्राचरण कर रहे हैं। इसिलये प्रमाण की श्रावश्यकता होती है। गोसाईजी ने कहा, जो परीचा तुम लोग चाहो कर देखों। पंडितों ने यह निश्चय किया कि यदि शिवजी का नंदी इसके हाथ का प्रसाद पावे तो यह शुद्ध माना जा सकता है श्राच्यथा नहीं। पंडित लोग तो जानते थे कि पत्थर का नंदी परमात्मा के हाथ से भी प्रसाद नहीं पायगा तब हत्यारे की बात क्या। परंतु उनके श्राश्चर्य का ठिकाना न रहा, जब उन्होंने देखा कि गोसाईजी के कहने से नंदी ने हत्यारे का दिया प्रसाद पाया। इस पर कुछ कहना व्यर्थ है।

गोसाईंजी के दर्शन, उपदेश और उपकरण से कुछ प्रेतात्माओं के मुक्त हो जाने की भी किंवदंतियाँ प्रचित्तत हैं। वेणीमाधवदास ने गेगश्री मुनि, नैमिषारण्य के प्रेत और केशवदास इन तीन प्रेतों के उद्धार की बात कही है। योगश्री मुनि का उद्धार चित्रकूट के पास हुआ था। एक बार गोसाईंजी कामद वन की परिक्रमा कर सौमित्रि पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उन्हें एक बहुत सुंदर साँप दिखाई दिया। यही योगश्री मुनि थे जो शाप-त्रशसर्प हो गए थे। गोसाईंजी की दृष्टि पड़ते ही उसके पाप धुल गए। योगश्री ने गोसाईंजी से प्रार्थना की कि मुक्ते स्पर्श कीजिए जिससे मेरा उद्धार हो। स्पर्श करते ही साँप लोप हो गया और योगश्री मुनि ने प्रकट होकर प्रणाम किया। अधिक से अधिक इसमें यही तथ्य हो सकता है कि गोसाईंजी ने वहाँ कोई साँप मारा हो।

नैमिषारण्य के प्रेत के उद्धार की कथा का अन्यत्र उल्लेख हो चुका है। केशबदास ओड़छा के राजा इंद्रजीतसिंह के दरबारी किव थे। राजा को यह सोचकर बड़ा खेद होता था कि एक न एक दिन रहों की यह अविल छिन्न-भिन्न हो जायगी। किसी ने उन्हें यह उपाय बताया कि यदि प्रेत-यहा किया जाय तो प्रेत-योनि में सब के सब एक साथ रह सकेंगे। इस बात को मानकर उन्होंने एक प्रेत-यहा किया जिसमें सारी विद्रन्मंडली जलकर प्रेत हो गई। कहते हैं एक बार गोसाईं जी ओड़छे गए तो केशबदासजी पेड़ पर से चिल्लाने लगे कि महाराज हमारा प्रेत-योनि से उद्धार कीजिए। कोई कहते हैं कि केशबदासजी एक कुएँ में

रहते थे। संयोगवश गोसाईं जी लोटा डोरी लेकर उसी कुएँ पर पानी लेने के लिये गए। केशवदास ने कुएँ में ही लोटा पकड़ लिया और कहा कि मेरा उद्धार करो नहीं तो छोड़ूँगा नहीं। गोसाई जी ने कहा अपनी रामचंद्रिका २१ वार कह जाओ तो तुम्हारी मुक्ति हो। केशवदास ने कहा रामचंद्रिका तो मुक्ते संपूर्ण मुखाय है परंतु पहले छंद का पहला अचर नहीं आता है। गोसाई जी ने उन्हें वह स्मरण दिला दिया और २१ बार रामचंद्रिका को दुहराकर वे मुक्त हो गए।

वेग्गीमाधवदास के अनुसार संवत् १६६६ से पहले दिल्ली जाते समय यह घटना हो चुकी थी। परंतु केशवदासजी की मृत्यु संवत् १६७५ में मानी जातो है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि १६६६ में वे जीवित थे। इस संवत् में उन्होंने जहाँगीर-जसचंद्रिका की रचना की थी—

'सोरह से उनहत्तरा माधव मास विचाह। जहाँगीर जसचंद्र की करी चंद्रिका चाह॥'

यदि यह घटना सत्य है तो इसे १६७५ के पीछे को होनी चाहिए। परंतु इतनी जीर्ण अवस्था में गोसाईंजी ने खोड़छे की यात्रा की होगी, यह श्राह्य नहीं है। अतएव इस किंवदंती में यदि छुछ सार दीख पड़ता है तो वह यही कि गोसाईंजी के रहते ही केशवदास इहलोकलीला संवरण कर चुके थे। इसी एक बात पर सब अनुमान बैठाए गए हैं।

परंतु जिस प्रेत ने गोसाईजी को रामदर्शन का उपाय बतलाकर उनका इतना उपकार किया था उसका भी गोसाईजी ने उद्धार किया या नहीं, यह ज्ञात नहीं। इधर तुलसी-चरित नामक बृहत् ग्रंथ के विषय में कहा जाता है कि गोसाईजी उस प्रेत पर तीन सौ वर्ष तक इसकी रचा का भार सांप गए थे। उपकार का बड़ा श्रच्छा बदला हुश्रा!

एक बार एक बहुत दरिंद्र ब्राह्मण को दारिंद्रय के कष्ट से दुखी होकर आत्महत्या के लिये उद्यत देख गोसाईजी ने उसे पहले तो द्रव्य के बहुत अवगुण बताए, परंतु जब वह किसी तरह न माना तब मंदा-किनी से प्राथना कर उन्होंने दरिंद्र-मोचन शिला प्रकट करवा दी, जिससे उस त्राक्षण का कष्ट-निवारण हुत्रा । चित्रकूट में रामघाट पर जहाँ यह घटना हुई थी उसका नाम श्रव तक दरिद्रमोचन है ।

स्सी प्रकार काशी में भी गोसाईंजी ने एक और ब्राह्मण की सहायता के लिये गंगाजी से प्रार्थना कर गंगा-पार कुछ भूमि छुड़वा दी। वेणीमाधवदास ने इस ब्राह्मण का नाम हरिदत्त लिखा है। लाला शिव-नंदनसहाय का अनुमान है कि दरियाई भूमि को गासाईजी के कहने से किसी सरकारी अधिकारी ने ही उस ब्राह्मण को दे दिया होगा। यही बहुत संभव जान पड़ता है।

एक बार एक तांत्रिक यात्रा पर गया हुत्रा था। घर से उसकी क्षी को एक वैरागी ले भागा। तांत्रिक को यित्तणी सिद्ध थी। जब उसको घर आकर यह दुर्घटना विदित हुई तब उसने बादशाह को पकड़ मँगाया और हुक्स जारी करवा दिया कि चाहे जिसके गले में माला मिले, बह उतार ली जाय और चाहे जिसके माथे पर तिलक हो, वह मिटा दिया जाय। काशी के वैरागियों में हाहाकार मच गया। उन्होंने गोसाईं जी से जाकर विनय की। गोसाईं जी ने उन्हें थेर्य बँधाया। गोसाईं जी के चमत्कार से राजदूतों को जहाँ तहाँ भयंकर काल-रूप दिखाई दिया। इर के मारे सब भाग गए। जिन लोगों के गले से कंठी माला उत्तरी थी उनके गले में वे आपसे आप पहुँच गई और उनके माथे पर तिलक भी ज्यों के त्यों हो गए। हो सकता है कि शाही अत्याचार की बात सच्ची हो और तांत्रिक का भाग उसमें गढंत। जहाँगीर जब गही पर वैठा था तब काशी में उसकी आज्ञा से कुछ उपद्रव हुआ था। संभवतः गोसाईं जी के समक्ताने से अधिकारियों ने यह अत्याचार बंद किया हो. जिससे चमत्कार के लिये आधार मिला हो।

यह बात प्रसिद्ध है कि गोसाईंजी ने किसी सद्यः विधवा स्त्री के पित को फिर से जिला दियाथा। वेगीमाधवदास ने ऐसी दो घटनाओं का उल्लेख किया है और इस संबंध में कम से कम पाँच मृतकों को गोसाईजी के हाथ से जीवन-दान कराया है। एक घटना उस समय की बताई गई है जब गोसाईंजी जनकपुर की यात्रा को जा रहे थे। मार्ग में

वे हंसपुरा में ठहरे थे। यहाँ परसी नाम की एक स्त्रो का पित उसी दिन मरा था। गोसाईनों ने उसे निजा दिया। किस प्रकार, यह लिखा नहीं है। दूसरी घटना दिख्नों से लीट त्राने के बहुत दिन पीछे की है। काशी में मुलई साहु नाम का एक कल बार था। वह साधु संतों की निदा किया करता था। परंतु शायद इसको खो स्वामानिक ही साधु संतों पर निष्टा रखती थी। एक दिन मुलई साहु मर गया और लोग उसे टिकटी पर रख फूँ कने ले चले। इस दूर पाछे पीछे उसको स्त्रो भो रोतो कल पती चली। रास्ते में उसे गासाईनी मिले। उसने उन्हें नम्रता-पूर्वक प्रणाम किया। गोसाईनों को वस्तुस्थिति को जानकारी तो थी नहीं, साधारण ढंग से उसे सीभाग्य-पृद्धि का त्राशों हों दे वैठे। उसने कहा महाराज त्रापका वचन तो भूठा हुत्रा चाहता है। मेरा पित मर गया है और स्त्रमा स्त्रमों लोग उसे जजाने के लिये ले गए हैं। गोसाईनी ने शब को वापिस मँगवाया और चरणामृत देकर उसे जीवित कर दिया।

इस घटना के उपरांत गोसाईंजी ने वाहर निकलना हो छोड़ दिया, क्योंकि इससे उन्हें असंभव घटनाओं को संभव करने के लिये अपने इष्टदेव को कट देना पड़ना था। केवल अपने तीन भकों को दर्शन देने के लिये वे वाहर निकलते थे। वेणीमाधवदास ने इनके नाम और निवासस्थान भी वनलाए हैं। हुने केश मिणिकणिका घाट पर रहता था, शांतिपद विश्वनाथ जो के और दातादीन अअपूर्णों के मंदिर में। गोसाईंजों का दर्शन करके भगवान के चरणामृत पाकर घर जाना, यह उनका नित्य का नियम था। इसी से गोसाईंजों को इनकी टेक का निर्वाह करना पड़ा। परंतु लोगों ने इससे गोसाईंजों पर पच्चपात का दोपारोपण किया। गोसाईंजों ने उनकी भिक्त दिखलाने के उदेश्य से एक दिन उन्हें भी दर्शन न दिया। फल यह हुआ कि वे दरवाजे पर तड़पकर मर गए। तब लोगों को उनमें और अपने में भेद मालूम हुआ। गोसाइंजों ने तीनों को चरणामृत देकर जोवित कर दिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वस्तुतः मनुष्य को मुत्यु नहीं होती है परंतु बाहरी लच्चणों से तोग उसे मरा हुआ समभते हैं और उसकी अंत्येष्ट किया के लिये उपक्रम

करने लगते हैं परंतु इतने में उसमें चेतनता आ जाती है। संभवतः ऐसी ही कोई बात हुई होगी जिसका गोसाईंजी से उनके श्रद्धालु भक्तों की कृपा से आगे चलकर संबंध हो गया हो। स्थान और काल के अनि-रुचय के कारण किंवदंती ने कई रूप पकड़े होंगे और अंत में मूल-चरितकार ने दो अलग अलग घटनाओं के रूप में उसे स्वीकार कर लिया। इसमें तो संदेह नहीं कि तीन बदुओं की बात तो अतिशयोक्ति मात्र हैं, जिसका उद्देश्य केवल यह दिखलाना है कि गोसाईंजी पर लोगों की कितनी श्रद्धा भक्ति थी।

इसी-प्रकार महाराज रघुराजिसह ने गोसाईंजी के एक ब्राह्मण के बालक को हनुमानजी के द्वारा यमपुर से लौटा मँगवाने का बात लिखी है।

कहते हैं, एक दिन गोसाईंजी जाड़े की ऋतु में गंगा-स्नान करके छाती तक पानी में खड़े जप कर रहे थे। इसी समय दुशाले से शरीर को ख़ब लपेटकर एक वेश्या पास से होकर निकली। उसकी दृष्टि जब गोसाईंजी पर पड़ी तो वह आश्चर्य-चांकत होकर ठहर गई। अपनी दशा की उस तपस्त्री की दशा से तुलना करती हुई वह बहुत समय तक वहीं खड़ी रही। ध्यान से निवृत्त होकर गोसाईजी तट पर आए और श्रपने वस्तों पर गंगाजल छिड़कने लगे । एक-दो बॅदें उस वेश्या के शरीर पर भी पड़ गईं। जिस पवित्र भाव से गांसाईंजी पानी ख़िड़क रहे थे उन बँदों के साथ उस भाव का भी प्रभाव उसके मन पर पड़ा। उसके मन में निर्वेद जागरित हो गया। उसे अपने काम पर ग्लानि होने लगी। गोसाईजी से उपदेश प्रहण कर वह हरिभजन में मन्न रहने लगी। यदापि उस वेश्या का नाम हमें मालूम नहीं है और यह घटना किसी भावक श्रद्धालु की कल्पना भी हो सकती है, परंतु इस घटना में असंभावना कुछ भी नहीं है। सच्चे तपरचरण का प्रभाव ही ऐसा पारगामी होता है। अनन्यता और प्रभविष्णुता साथ साथ चलती हैं। जिस भक्ति में प्रभिष्णुता न हो वह ढोंग है। और यह कहना कि दो बूँद पानी से सहसा एसा परिवर्तन नहीं हो सकता है, यह दूसरे प्रकार का ढांग होगा। हम अन्यत्र कह आए हैं कि नैमिषारस्य को जाते हुए मार्ग में रामपुर म गोसाईजा ने एक वृत्त लगाया था जिसका उन्होंने वंशवट नाम रखा था। किंवदंनी है कि गोसाईजी ने एक सूखो टहनो पृथ्वी में गाड़ दी थो। उसी ने जड़ें ले लीं और यथा समय हरी-भरी होकर वह वंशीवट कहलाई।

इन क्रामातों को कथा जहाँगीर बादशाह के कानों तक पहुँची। उसने गोसाईँजी को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। रहते तो बादशाह अधिकतर आगरे और सीकरी में थे। सीकरी ही में उसका जन्म भी हुआ था, परंतु समय-समय पर वह दिल्ली आया जाया करने थे। स्वामी जो निमंत्रण स्रोकार करके चले; मार्ग में चरवारी में ठहरे।

चरबार। के ठाकुर पर एक बड़ी आपित आई हुई थी। उसकी एक अत्यंत रूप रती कन्या थी, जिसका एक कन्या ही से विवाह हो गया था। वर को माता ने कन्या जन्म लेते ही यह प्रसिद्ध करा दिया था कि पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह बात बहुत छिपाकर रखो गई थी। अगर कभी कोई इस बात का जान भो जाता तो द्रव्य से उसकी पूजा हो जाती थी। इसी से यह भेद खुलने न पाया और यह अनहांनो बात हुई। जब विवाह हो गया तब बात खुलो आर चरवारी में शोक छा गया। इसी श्रवसर पर गोसाईंजो वहाँ पहुँचे। ठाकुर श्रौर श्रन्य लोगों ने गोसाईं जी को घेरा और वे करुण विनती करते हुए उनके चरणों में जा गिरे। उन्होंने प्रार्थना को कि कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे इस विषम अवस्था से शास्त्र-मर्यादा का व्यतिक्रम न करते हुए उद्घार हो जाय। गोसाईंजो को दया श्राई श्रीर नो दिन चरवारो में रहकर उन्होंने राम-चरितमानस का पाठ किया जिससे, कहने हैं, ठाकुर को लड़को का नारी-पित पुरुष हो गया । उसी दिन से शायद रामचरितमानस के नवाहिक पाठ को महिमा मानी जाने लगी। त्राजकल मानस के कई संस्करणों में नग्रह्मिक के स्थल भी प्रदर्शित किए मिलते हैं। किस-किस स्थल पर गोसाईंजी ने इस नौ दिन के पाठ में विश्राम किया था उनका वेणीमाधव दास ने भो निर्देश किया है। अंत की चौपाइयों के आरंभिक अत्तर ये हैं—

किए जाते हैं-

(१) हिय, (२) सत, (३) कीन्ह, (४) श्याम, (५) रामशैल, (६) हारिपगा, (७) कह मारुत-सुत, (८) जहँ तहँ, (६) पुण्य। यह सत्य घटना है अथवा मनगढ़ त, यह निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता। नारी से पुरुष हो जाने के कई उदाहरण मिलते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि कभी-कभी पुरुषत्व के चिह्न छिपे रहते हैं। घटना-विशेष से अवसर पाकर वे फिर प्रकट हो जाते हैं। समाचार-पत्रों में भी समय-समय पर ऐसी घटनाओं के समाचार छ्या करते हैं। मेढकों पर प्रयोग करके वैज्ञानिकों ने यह भी दिखा दिया है कि वैज्ञानिक विधानों से भी जान-वृक्षकर वर्ग-परिवर्तन कर दिया जा सकता है। अतएव यह असंभव नहीं कि चरवारी के ठाछुर का जामाता पहले स्त्री-रूप रहा हो और फिर पुरुष हो गया। परंतु तुलसीदासजी के नवाहिक पाठ से ऐसा हुआ था, यह सानने में हमें संकोच होता है। संक्षक के प्रभाव से हृदय में परिवर्तन हा सकता है. लोगों के वर्ग में नहीं। संभव है, यह घटना वस्तुतः घटी हो और आगे चलकर लोगों ने गोसाईंजी से इसका संबंध जोड़ दिया हो। इस घटना के समर्थन में गोसाईंजी के दो होहे उपस्थित

'कबहुँक दरशन संत के पारस मनी श्रतीत । नारी पलट सो नर भयो लेत प्रसादी सीत ॥ तुलसी हुं खुबर सेवतहिं मिटिगो कालोकाल । नारी पलट सो नर भयो ऐसो दीनदयाल ॥' परंतु हमारी समक्त में इन दोहों से गोसाईंजी का श्रीर ही श्रभिप्राय हैं

जिसे हमने उनके तात्त्रिक सिद्धांतों के श्रंतर्गत स्पट किया है।

चरवारी से गोसाईंजी आगे बढ़े और पाँचवें दिन दिली पहुँचे। बादशाह को जब खबर हुई तब उसने बड़े आदर से दरबार में ले आने के लिये अपने आदमी भेजे। दरबार में पहुँचने पर बादशाह ने उनकी बड़ी आवभगत की; अनंतर कुछ चमत्कार दिखलाने की प्रार्थना की। ग्रोसाईंजी ने बड़े नम्र भाव से कहा, हमारे तो एक राम नाम आधार है। उसके अतरक्त हम कुछ और नहीं जानते, करामात से हमारा कोई

संबंध ही नहीं। परंतु बादशाह इस पर बहुत कुद्ध हो गया। उनकी नम्रता की प्रशंसा करने के बदले उसने उनको कारागृह में बंद कर दिया श्रीर कहा कि जब तक कोई करामात न दिखाश्रांगे, छूटने न पात्रोंगे।

कहते हैं, इस समय गोसाईंजी ने हनुमानजीकी स्तुति में निम्न-लिखित पद त्रीर कवित्त वनाए—

> 'कानन भूधर बारि बयारि द्वा बिष ज्वाल महा श्रिर घेरे । संकट कोटि परो तुलसी तहँ मातु पिता सुत बंधु न नेरे ।। राखिंह राम कृपा करिके हनुमान से पायक हैं जिन केरे।। नाक रसातल भूतल में रधुनायक एक सहायक मेरे।।

> > तोहि न ऐसी ब्रिंसए हनुमान हटीले। साहेब काहु न राम से तुम सो न वसीले। तेरे देखत सिंह के सुत मेढक लीले। जानत हूँ किल तेरेऊ मनो गुनगन कीले। हाँक सुनत दसकंघ के भए बंधन ढीले। सो बल गयो कि भए श्रव कुछ गर्व गहीले। सेवक को परदा फटे तू समस्य सीले। श्रिधिक श्रापु तें श्रापु में सनमान सहीले। साँसति तुलसीदास की देखि सुजन तुही ले। तिहुँ काल तिन को भलो जो राम रॅंगीले॥

यह प्रार्थना सुनकर हनुमानजी ने अपने बंदरों को बुलाकर बाद-शाह को पाठ पढ़ाने भेजा। बंदरों ने कोट का अध्वंस करना आरंभ कर दिया। बादशाह की भी दुर्गति को। वेगमों के वस्त्र फाड़ डाले। बाद-शाह को त्राहि त्राहि करने हुए गोसाईंजी के चरणों में पड़ना ही सूफा। फिर गोसाईंजी ने उत्पात बंद करने के लिये हनुमानजी की प्रार्थना की। कहते हैं, गोसाईंजी ने उस समय यह पद कहा—

> 'श्रिति श्रारत श्रिति स्वारथी श्रिति दीन दुखारी। इनको बिखगुन सानिए बोलहिंन बिचारी॥

लोक-रीति देखी सुनी ब्याकुल नर नारी!

श्रति बरसे श्रनबरसेहु देहिं दैबहिं गारी॥

ना कहि श्राए नाथ सों भई साँसति भारी!

करि श्राए, कीबी छुमा निज श्रोर निहारी॥

समय साँकरो सुमिरिए समस्थ हितकारी!

सो सब बिधि दाया करें श्रपराध बिसारी॥

विगारी सेवक की सदा साहेब ही सुधारी।

तजसी पै तेरी क्रपा निरुपाध निहारी॥'

तब बंदरों का उपद्राक्त हुआ। बादशाह के जो में जी आया। गोसा-ईजी ने बादशाह की उपदेश दिया कि इस कोट को छोड़ दो, क्योंकि इसमें अब हनुमानजो का वास हो गया है, और अपने लिये नया कोट बनाओ। बादशाह ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर ऐसा ही किया।

प्रियादासजी ने भी यह कहानी लिखी है और कहा है कि अब तक इस कोट में कोई नहीं रहता। स्वयं गोसाई जी ने एक स्थल पर हतु-मानजी की 'बंदिछोर' कहकर स्मरण किया है—

> 'बंदिछोर बिरुदावली निगमागम गाई। नीको तुलसीदास को तेरिए निकाई॥'

इससे ज्ञात होता है कि गोसाईंजी कहीं कैंद हुए थे और वहाँ से अपने छुटकार का कारण वे हनुमानजी की दया मानते थे। अथवा, िकसी अन्य व्यक्ति का काराणृह से छुटकारा वे हनुमानजी की कृपा से मानते थे। जुनारगढ़ के राजा को उन्होंने बादशाह के वंदित्व से छुड़-वाया था, यह प्रसिद्ध ही है। हो सकता है कि जहाँगीर ने इन्हें बुलाया हा और कुछ दिन कैंद रखा हो। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह बात असंभव नहीं, क्योंकि गोसाईंजी बहुत समय तक जहाँगीर के समसामयिक रहे। जहाँगीरनामा में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। कदाचित् जहाँगोर इसे अपने लिये कलंक की बात समभता हो कि मैंने व्यर्थ ही एक साधु को सताया। इससे उसका अपने प्रंथ में उल्लेख न होने दिया हो। जो हो, पर बंदरों के उत्पात की कथा किंवदंती ही जान पड़ती है।

ऐसा संभव जान पड़ता है कि दिल्ली के नए किले के बनने पर पुराने किले में वंदरों के डेरा डालने और कोट तहम नहस कर देने से ही यह बात प्रसिद्ध हुई होगी। परंतु नया कोट जहाँगीर ने नहीं, विल्क उसके लड़के शाहजहाँ ने बनवाया था जो गोसाई जो की मृत्यु के पाँच वर्ष वाद तस्तनशीन हुआ। बैजनाथदासजी का यह कथन, कि जहाँगीर ने अपने वेटे शाहजहाँ के नाम से नई दिल्ली बसाई थी, सरासर गलत है। वास्तव में नई दिल्ली को शाहजहाँ हो ने वसाया था।

कमलभव नाम के एक व्यक्ति ने गोसाईं जी से प्रार्थना की कि कृपा करके रामचंद्र जी का दर्शन करा दीजिए.। गोसाईं जी ने उसे खन-धिकारी समस्त्र यह कहकर टालना चाहा होगा कि 'यह कोई ख्रासान बात नहीं है'। परंतु जब उसने हठ किया तब उन्होंने कहा कि पेड़ के नीचे त्रिशूल गाड़कर ऊपर से उस पर कूद जाखा, ख्रवश्य राम के दशन होंगे। गोसाईं जी का तात्पर्य यह था कि भगवान प्रेम के वश होने हैं, प्रेमी को ही वे दर्शन देते हैं खार प्राणों के मोह का परित्याग प्रेम का एक खावश्यक लक्ष्ण हैं। तुम भगवहर्शनों के ख्रधिकारी हो, यह सिद्ध करने के लिये यह दिखलाना होगा कि तुम्हें किसी तरह प्राणों का मोह नहीं हैं।

कमलभव ने नीचे वर्छा गाड़कर कई बार पेड़ पर से उसके ऊपर कूदने का प्रयत्न िक्या, परंतु उसे साहस न हुआ। यहाँ तक तो कथा ठीक है, क्योंकि गोसाईं जी जानते थे कि कमलभव में इतना साहस नहीं है परंतु आगे बढ़कर जब किंवदंती कहती है कि एक पछाहीं बीर को, जो उधर से होकर जा रहा था, कुत्हल-वश पूछने पर जब बस्तु-स्थिति ज्ञात हुई तो वह भट से पेड़ पर चढ़कर त्रिशूल पर कूद पड़ा और उसे भग-वान के दर्शन हुए, तब अविश्वास के लिये अवसर निकल आता है।

वान के दर्शन हुए, तब अविश्वास के लिये अवसर निकल आता है।
गोसाई जी के विषय में और भी कई छोटी-बड़ी चमत्कारी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, परंतु उनको जैसी मिलें वैसी ही स्वीकृत नहीं कर
लेना चाहिए। नमक-भिर्च के लिये जगह छोड़कर तथा संभव-असंभव
का विचार करके उनका महण् अथवा परित्याग करना चाहिए।

## ११. गोसाईंजी की कला

गोसाई जी भक्ति के चेत्र में जितने महान् थे उतने ही कविता के चेत्र में भी। वस्तुतः उनकी कविता उनकी भक्ति का ही प्रतिरूप थी। उनकी भक्ति ही वाणी का आवरण पहनकर कविता के रूप में व्यक्त हुई थी। उनकी कविता अपने आप अपना उद्देश्य नहीं थी। 'कवि न होडँ नहिं चतुर प्रवीना' में जहाँ उनके विनय का पता चलता है वहाँ यह भी संकेत है कि वे अपने को कवि न सममकर कुछ और सममते थे। जिस बड़ी उम्र में उन्होंने कविता करना आरंभ किया था उससे पता चलता है कि जिसे मिल्टन उन्नतमनात्रों की निर्वलता कहते हैं वह एशो-लिप्सा उन्हें छू तक नहीं गई थी। उन्होंने जो कुछ कहा है वह केवल 'कविं-चातुर्थे' के फेर में पड़कर नहीं बल्कि इसलिये कि बिना कहे उनका जी नहीं मानता था, उन्हें चैन नहीं मिलता था। 'स्त्रांत:सुखाय मति-मंजुलमातनोति' में के 'स्वांत:सुखाय' का यही तात्पर्य है। रामचंद्र के श्चनंत रूप अनंत शक्ति अनंत शील की जो एकांत आनंदानुभूति उनको हो रही थी उसे वे आतम-परिवृत होकर ही उपभोग नहीं कर सकते थे। संसार को भी उसमें भागी कर लेना अनिवार्थ था। यही आकलता कविता को अवाध प्रवाह देती है। प्रयत्न-प्रसूत कविता वास्तविक कविता नहीं कही जा सकती। उसमें कविता का बहिरंग हो सकता है किंतु यह त्र्यावर्यक नहीं कि जहाँ कविता का बहिरंग दिखाई दे वहीं उसका त्र्याभ्यंतर भी मिल जाय । क्योंकि कविता हृदय का व्यापार है, दिसाग को खुजलाकर उसका त्रावाहन नहीं किया जा सकता। जो त्रापसे त्राप उद्य न हो वह वास्तविक कविता नहीं। सच्ची, स्पंदन करती हुई सजीव कविता के लिये यह आबश्यक है कि कवि की मनोवृत्तियाँ वर्ण्य विषय के साथ एकाकार हो जायँ। जब किव की सब भावनाएँ एकमुख होकर जागरित हो उठती हैं, तब किव का हृदय स्वतः ही भावक उद्-

गारों के रूप में प्रकट होने लगता है। इस श्रिभव्यक्ति के लिये न किंव की श्रोर से प्रयत्न की श्रावश्यकता होता है श्रोर न कोई वाहरी रुकावट उसे रोक ही सकती है। गोसाई जी में इस तल्लीनता की पराकाष्टा हो गई थी, इसमें कोई संदेह नहीं। उनकी निःशेष मनोवृत्तियाँ रामाभिमुख होकर जागरित हुई थीं, इसी से—

'भेम उमिंग किबतावली चली सरित सुवि सार। राम-बरा-पुरि मिलन हित तुलसी हरख श्रपार॥'

राम के साथ उनकी मनोवृत्तियों का इतना तादात्म्य हो गया था कि जो कोई वस्तु उनके और राम के वीच व्यवधान होकर आवे उससे कदापि उनके हृदय का लगाव न हो सकता था। यही कारण है कि राम के अतिरिक्त किसी के विषय में उन्होंने अपनी वाणी का उपयोग नहीं किया। उनकी वाणी एकमात्र राम के यशोगान से यशोभिमंडित हुई है। रीति-काल के किवयों की तरह वे जगह जगह लक्सी के वर-पुत्रों की चाटुकारों करते नहीं फिरते थे। नरकाव्य करना वे अनुचित सममते थे—

'कीन्हे प्राकृत जन गुन-गाना। सिर धुनि गिरा लागि पिछताना॥' टोडर के संबंध में उन्होंने जो दो-चार दोहें कहें हैं वे भी इस-लिये कि—

> 'तुलसी राम-सनेह को सिर पर भारी भार। टोडर काँघाना दियो सब कहि रहेउतार॥'

रामकथा का आदि कोत वाल्मोकाय रामायण है। गांसाई जी ने भी प्रधान आश्रय इसी ग्रंथ का लिया था। आदि रामायणकार होने के कारण गोंसाई जी ने इन कवीश्वर की भी वंदना की हैं; और इन्हीं के साथ हनुमन्नाटककार कपीश्वर की भी वयोंकि हनुमान्नटक से भी सहा-यता ली है। इनके अतिरिक्त योगविश्व अध्यात्मरामायण, महारामायण, भुशाँडि रामायण, याज्ञवल्क्यरामायण, अगवद्गीता, श्रीमद्भागवत, भर-द्वाजरामायण, प्रसन्नराघव, अनर्ध्यराघव, रघुवंश आदि सैकड़ों ग्रंथों की छाया रामचरितमानस में मिलती है। श्री रणवीरसिंहजी ने रामचरित- मानस के उद्गमों के संबंध में वड़ा सराहनीय और परिश्रमजन्य ऋतु-संधान किया है, जिससे पता चलता है कि गोसाई जी की प्रत्येक पंक्ति संस्कृत से ली गई है।

> यहाँ पर कुछ उदाहरए। दे देना उचित होगा--मुक होइ बाचाल, पंगु चढ़इ गिरिबर गहन। जासु कृपा सो द्याल, द्वड सकल कलिमल दहन। ( मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम्। यत्कृपा तमहं वंदे प्रमानंद माधवं )॥ बंदडें सुनि-पद-कंज, रामायन जेहि निरमएउ । सखर सकोमल मंजु, दोष-रहित दुषन सहित ॥ ( नमस्तस्मै कृता येन पुरुषा रामायणीकथा । सर्षणापि निर्दोधा सखरापि सकोमला )॥ एक छत्र एक सुकुट मनि, सब बरननि पर जोड । तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दोड़ ॥ ( निर्वेण रामनामेदं केवलं च स्वराधिकम् । सर्वेषां मुक्टं छत्रं मकारो रेफव्यंजनम् ॥) ब्रह्मांडनिकाया निर्मितमाया रोम रोम प्रति बेद कहै। मम उर बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहै ॥ ( जठरे तव दृश्यंते ब्रह्मांडाः परमाणवः । वं ममोदरसंभूत इति लोकान् विडंबसे ॥ )

इसी प्रकार किष्किया कांड में वर्षा और शरद् ऋतु के वर्णन श्रीमद्भागवत से लिए गए हैं। जहाँ जहाँ गोसाई जी ने दार्शनिक निरू-पण किया वहाँ वहाँ विशेषतः भगवद्गीता की सहायता ली है।

रामचरितमानस में ही नहीं, प्रायः सब ग्रंथों में उन्होंने संस्कृत से सामग्री ली हैं। यहाँ केवल कवितावली से एक उदाहरण देंगे—

> श्राँधरो श्रधम जड़ जाजरो जरा जनम, सुकर के सावक टकाटकेला मग में ।

तिरयो हिय इहिर हराम हो हराम हन्यो,
हाइ हाइ करत परीगा काल फरा में ॥
तुलसी विसोक हूँ त्रिजोकपति-लोक गयो,
नाम के प्रताप, बात बिदित है जग में ।
सोइ रामनाम जो सनेह सों जपत जन,
ताकी किमि महिमा कही है जात जग में ॥
( दैवाच्छूकरशावकेन निहतो म्लेक्ष्रो जराजर्जरो
हा रामेति हतोऽसिम भृमिपतितो जल्पंस्तनुं त्यक्तवान् ।
तीर्णो गोपदवद्मवार्णवमहो नाम्नः प्रभावात् पुनः

कि विशं यदि रामनामरिसकास्ते यांति रामास्पदम्॥)-वाराहपुराण ह इस दृष्टि से देखने पर गोसाई जी के ऋपनी रामायण को 'छच्चों शास्त्र सब प्रंथन को रस' कहने की यथार्थता प्रकट हो जाती है। गिणित, ज्योतिष, दर्शन च्यादि सभी शास्त्रों का उन्हें पूर्ण ज्ञानथा। तुलसी सतसई में उनका गिणत ज्ञान भली भाँति प्रकट होता है। नो के पहाड़े का यह रहस्यमय प्रयोग देखिए—

तुल्ली राम सनेह वरू त्यागु सकल उपचार।
जैसे घटत न श्रंक नी नी के लिखत पहार॥
इसी प्रकार 'जग ते रहु छत्तीस (३६) हुँ, राम चरन छः तीन
(६३)' में श्रंकों की स्थिति का श्रन्छ। परिज्ञान प्रगट होता है।
ज्योतिष का ज्ञान देखिए—

'स्रुति गुन कर गुन पुजुग मृग हय रेवती सखाड।
देहि लेहि धन धरिन श्ररु गएडु न जाइहि काउ॥
दोहावली श्रोर सतसई में इसी प्रकार के कई दोहे हैं। गीतावली में
एकाध श्रलंकारों में भी गोसाईंजी ने श्रपने ज्योतिष-झान का उपयोग
किया है। दर्शनशास्त्र के पूर्ण परिज्ञान की भलक तो उनकी रचनाश्रों में
पद पद पर मिलती है। गोसाईंजी ने श्रपने इस श्राभार को—

'नानापुराणनिगमागमसंमतं यद् रामायणे निगदितं क्विदन्यतोऽिष ।' कहकर स्वीकार किया है । परंतु इससे यह न समभना चाहिए कि गोसाईंजी ने रामचिरत-मानस लिखने के लिये इन यंथों को पढ़ा था। वे राम के अन्यतम भक्त थे, इसलिये उन्होंने राम-संबंधी सभी लभ्य साहित्य पढ़ा था। सबके विवेकोचित त्याग और सारब्रहणमय अध्ययन से राम का जो मंजुल लोक-रक्तक चरित्र उन्होंने निर्धारित किया, उसी को उन्होंने रामचिरत-मानस के रूप में जगत् के सामने रखा। इसी परित्याग और ब्रह्ण में उनकी मौलिकता है जिसका रूप उनकी प्रबंध-पटुता के योग में अत्यंत पूर्णता के साथ खिल उठता है। केवल एक स्थान पर गोसाईंजी के संस्कृत से सामग्री-चयन का अनौचित्य खटकता है—

'सास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिश्र । भूप सुसेवित बस नहिं लेखिश्र ॥ राखिय नारि जदाप उर माहीं । जुवति सास्त्र नृपती बस नाहीं ॥ यह निम्निलिखित रुलोक का त्र्यनुत्राद हैं— 'शास्त्रं सुचिंतितमिप प्रतिचिंतनीयं स्वाराधितोऽपि नृपतिः परिशंकनीयः । श्रंके स्थिताऽपि युवतिः परिरच्चणीया शास्त्रे नृपे च युवतौ च कुतो वशिख्वम् ॥'

इसमें उपदेश चाहे जितना अच्छा हो, या भाव सांसारिक व्यव-हार को देखते हुए चाहे जितना सचा हो, परंतु जिस स्थान पर गोसा-ईंनी ने इसे कहा है उस स्थान पर इसका कहना उचित नहीं है। यदि सीताजी राम से प्रेम न होने के कारण स्वयं अपनी इच्छा से रावण के साथ गई होतीं तभी यहाँ पर इसकी संगति बैठती। परंतु जिस सीता के लिये राम के हृदय में—

'हा गुनकानि जानकी सीता । रूप सील बत नेम पुनीता ॥' यह धारणा हो, उसको उद्देश करके "जुगित × × अस नाहीं" कहना सर्वधा ऋनुचित और ऋपासंगिक है।

परंतु इतने बृहद् ग्रंथ में गुण-बाहुल्य के बोच यह एक अनौचित्य दब सा जाता है। वाल्मीकि ने बरात के जनकपुर से चले जाने के पीछे मार्ग में परशुराम का मिलना लिखा है। परंतु गोसाईं जो ने इस घटना को हनुमन्नाटक के अनुसार धनुष-भंग के पीछे यह भूमि में ही घटित किया है। इससे एक नो लड़ने के लिये उद्यत राजाओं की वोलनी वंद हो गई और दूसरे बरात के टोके जाने की अमंगल घटना न हुई। परंतु गोसाईं जी ने हनुमन्नाटक से भी इस अवसर पर कुछ भेद रखा है। हनुमन्नाटक के अनुसार रामचंद्र का परशुराम से बाग्युद्ध भी हुआ था। परंतु गोसाईं जी ने इसे रामचंद्र के महत्व के अनुकूल न समभक्तर लह्मण के वाँट में रखा है। जानकी-मंगल में न जाने क्यों गोसाईं जी ने इस विषय में बाल्मीकि ही का अनुसरण किया है। गीतावली में तो यह घटना गोसाईं जी ने दी ही नहीं है।

वाल्मीकि ने जयंत का काक-रूप में आकर सीताजी के स्तन देश में चोंच मारना लिखा है और इस कथा को सुंदरकांड में सीता के मुँह से हनुमानजी के प्रति कहलाया है, जिससे वे राम के पास जाकर सीता के मिल जाने का प्रमाण दे सकें। गोसाईंजी जगज्जननी सीता के विषय में ऐसी वातें कह नहीं सकते, इससे उन्होंने आध्यात्मरामायण के अनुसार चरण में चोंच मारना लिखा है और इस घटना का उल्लेख पंचवटी के ही वर्णन के अंतर्गत किया है।

सेतुबंध के समय शिवजी की स्थापना की खोर बाल्मीिक ने रामचंद्र के एक कथन में संकेत भर किया है किंतु गोसाईजी ने इस घटना का स्पष्ट उल्लेख किया है, क्योंकि उन्हें वैष्णवों और शैवों की एकता संपादित करना खभीष्टुश्या।

छोटे-मोटे प्रसंगों और विवरणों में यत्र-तत्र और भी बहुत भेद मिलता है।

गोसाईंजी की प्रबंध-पटुता का परिचय एक इसी बीत से मिल सकता है कि रामचरितमानस की कथा को तीन व्यक्ति तीन श्रोताओं से कह रहे हैं। गोसाईंजी श्रंत तक इस बात को भूले नहीं हैं श्रौर समय समय पर पाठक को इस बात की याद मिलती रहती है कि गरुड़ से भुशुंडि कथित कथा को शिव पार्वती से श्रौर शिव कथित कथा को याज्ञवल्क्य भरद्वाज से कह रहे हैं।

कथा का रस यदि बिगड़ता है तो गोसाईं जी के बार-बार यह याद दिलाने से कि राम परब्रह्म परमात्मा थे श्रीर कभी स्वयं रामचंद्र के मँह से यह श्राभास दिलाने से कि मैं परब्रह्म हूँ। श्रपने किप मित्रों को बिदा करते हुए राम कहते हैं—

> 'श्रव गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहिं दढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करेहु श्रति श्रेम ॥'

यदि कोई यूरोपीय कह बैठे कि बंदरों के ही उपर इस कथन का प्रभाव हो सकता था, तो उसके लिये अवकाश है। परंतु भक्तों के लिये इसी में सौंदर्य है! कहीं-कहीं गोसाई जी असंभव बातें भी लिख गए हैं। बादलों का श्रद्धा के कारण किसी पिथक पर छाया करने की उद्भावना अस्वा-भाविकता की सीमा तक नहीं पहुँचती। पृथ्वो पर न उतरकर देवताओं के आकाश ही से फूल गिराने तक भी गनीमत है, कितु राम के लिये सीधे स्वर्ग से इंद्र का रावण से लड़न के लिये रथ भेजना अस्वाभाविक लगता है।

जिस प्रकार गोसाईंजी का जीवन राम-मय था उसी प्रकार उनकी कविता भी। एक राम को अपनाकर उन्होंने सारे जगत् को अपना लिया। रामचिरित कहकर कोई वस्तु ऐसी न रही जिसके विषय में उनके लिये कहना शेष रह गया हो। राम-चिरित्र की व्यापकता में उन्हें अपनी कला के संपूर्ण कौशल के विस्तार का सुयोग प्राप्त था। उसी में उन्होंने अपनी सूक्म पर्यवेच्चण-शक्ति का परिचय दिया। अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति दोनों से उनके हृदय का समन्वय था। दोनों को उन्होंने भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में देखा था। उनकी पारगामी सूक्म हिंछ उनके अंतस्तल तक पहुँचो थी। इसी से उन्हें चिरित्र-चित्रण और प्रकृति-चित्रण दोनों में सफलता प्राप्त हुई। परंतु गोसाईंजी आध्यात्मिक धर्मशील प्रकृति के मनुष्य थे। सब के संरच्चक राम के प्रेम ने उन्हें संरच्चण के मूल शीलमय धर्म का प्रेमी बनाया था, जिसके संरच्चण में

रामायण की ऋयोध्या की प्रति के दो पुष्ठ

उन्हें प्रकृति भी संलग्न दिखाई देती थी। पंपा सरोवर का वर्णन करते हुए वे कहते हैं—

> 'फल (भर नम्न बिटप सब रहे भूमि निश्चराइ। पर उपकारी पुरूष जिमि नर्नाहं सुसंपति पाइ॥ सुस्ती मीन सब एकरस ग्रति श्रगाध जल माहि। जथा धर्मसीलन्हि के दिन सुख संजुत जाहि॥'

प्राकृतिक हरयों में शाल-संरचिका धर्मशीला नीति की यह छाया उनके काव्यों में सर्वत्र दिखाई देती है। किष्किंधाकांड के अंतर्गत वर्षा और शरद् ऋतु के वर्णन इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। यह गोसाईंजी का महत्त्व है कि धर्म-साहश्य, गुर्णोत्कर्प आदि अतंकार-योजना के सामान्य नियमों का निर्वाह करने हुए भी वे शील और सुरुचि के प्रसार में समर्थ हुए हैं।

गाँसाईंजी का प्रकृति से परिचय केवल परंपरागत नहीं था। उन्होंने प्रकृति के परंपरागत प्रयोगों को स्वीकार किया है, परंतु वहीं तक जहाँ तक ऐसा करना सुरुचि के प्रतिकृल न पड़ता। सीता के वियोग में विलाप करते हुए रामचंद्र के इस कथन में—

'खंजन, सुक, कपोत, ऋग, मीना। मधुप-निकर, कोकिला प्रबीना। कुंदकली, दाड़िम, दामिनी। कमल, सरद सिस, ग्रहि-भामिनी॥ बरुन-पास, मनोज-धनु, हंसा। गज, केहरि, निज सुनत प्रसंसा। श्रीफल, कनक, कदलि, हरवाहीं। नेकुन संक सकुच मन माहीं॥' होने किव-परंपरा का ही अनुसरण किया है। ये उपमान न जाने व

श्रीफल, कनक, कदलि, हरवाहीं। नेकुन संक सकुच मन माही। ।' उन्होंने किन-परंपरा का ही अनुसरण किया है। ये उपमान न जाने कब से भिन्न-भिन्न अंगों की, विशेषकर स्त्रियों के अंगों की, सुंदरता के प्रतीक सममें जाते हैं। मूल रूप में ये मनुष्य-जाति की, और विशेषकर उनके अधिक भावुक अंग अर्थात् किन-समुदाय की, निसर्गसौंदर्य-प्रियता के द्योतक हैं। परंतु आगे चलकर इनका प्रयोग केवल परंपरा-निर्वाह के लिये होने लगा। गोसाईजी के समकालीन किन सूरदास और केशव-दास आदि में यही बात देखी जाती है। परंतु गोसाईजी ने परंपरा के अनुसरण से ही संतोष किया हो, ऐसी बात नहीं। उन्होंने अपने लिये

अपने आप भी प्रकृति का पर्यवेच्हण किया था। उनके हृदय में प्राकृतिक सौंद्यं स प्रभावित होने की चमता थी। उनके विशाल हृदय में जड़ और चेतन, सृष्टि के दोनों अंग एक हो उद्देश्य की पृति करते हुए उद्भावित होते हैं। उनकी हृष्टि में ग्लानि-पृतित हृदय को लेकर रामचंद्र को मनाकर लाटा लाने के लिये जानेवाले शील-निधान भरत के उद्देश्य में प्रकृति को भो सहानुभूति है। इसी लिये उनके मार्ग को सुगम बनाने के लिये—

'किए जाहिं छाया जलद, सुखद बहति बर वात।'
प्रकृति की सरल सुंदरता उनको सहज ही त्राकविंत कर लेती थी। पित्तयों का कलरव, जिसमें वे परमात्मा का गुएगान सुनते थे, उन्हें त्रामंत्रक प्रतीत होता था—

'बोलत जलकुक्कुट कल हंसा। प्रभु बिलोकि जनु करत प्रसंसा॥ सुंदर खग गन गिरा सोहाई। जात एथिक जनु लेत बोलाई॥' कोकिला को मधुर ध्विन उन्हें इतनी मनोमोहक जान पड़ती थी कि उससे मुनियों का भी ध्यान भंग हो जाय।

'जड़ चेतन मय जीव जत' सबको राममय देखनेवाले गोसाईँजी का हृदय यदि प्रकृति को सुंदरता के आगे उछल न पड़ता तो यह आश्चर्य की बात होती।

प्रकृति-सौंदर्य के लिये उनके हृदय में जो कोमल स्थान था उसी का प्रसाद है कि हिंदी में स्वीकृत विवरण मात्र दे देने की परंगरा से ऊपर उठकर कहीं-कहीं उनकी प्रतिभा ने प्रकृति के पूर्ण चित्रों का निर्माण किया है। प्राकृतिक दृश्यों के यथातथ्य चित्रण की जो चमता यत्र-तत्र गोसाई जो में दिखाई देती है वह हिंदी के और किसी किन में देखने को नहीं मिलती।

'लपनु दीख पय उतर कराग । चहुँ दिसि फिरेड धनुष जिमि नारा ॥ नदी पनच सर सम दम दाना । सकल कलुष कलिसाउज नाना ॥ चित्रकृट जनु भ्रचल श्रहेरी । चुकइ न धात मार मुठ भेरी ॥' इस डेढ़ चौपाई में गोसाईंजी ने चित्रकृट श्रीर उसके पाद पर बहनेवाली मंदािकनी का सुंदर तथा यथातथ्य चित्र श्रंकित कर दिया है श्रोर साथ ही तोर्थ का माहात्म्य भी कह दिया है। प्रस्तुन श्रोर अप्रस्तुत का इतना सार्थक समन्वय गोसाईंजी की ही कला का कौशल है।

गोतावली में उन्होंने चित्रकूट का जो चित्र श्रंकित किया वह श्रौर भी मनोरम श्रौर पूर्ण है—

भीहत स्थाम जलद मृदु घोरत घातु रंगमँगे स्ंगान ।

मनहुँ श्रादि श्रंभोज बिराजत सेवित सुरमुनि-मृंगिन ॥

सिखर परस घनघटिं मिलति बगागाँति सो छिब कि बदनी ।

श्रादि बराह विहरि बारिधि मनो उट्यो है दसन घरि घरनी ॥

जल-जुत बिमल सिलनि मलकत नम बन-प्रतिबिंब तरंग ।

मानहुँ जग रचना विचित्र बिलसित बिराट श्राँग श्रंग ॥'

इसी प्रकार पंपा सरोवर पर जल पीने के लिये आए हुए मृगों के मुंड का यह चित्र भी वस्तुस्थिति को ठीक ठीक आँखों के सामने खींच देता है—

'जहँ तहँ पियहिं बिबिध मृग नीरा। जनु उतार गृह जाचक-भीरा॥" मनुष्य भी प्रकृति का ही एक अंग हैं। उसकी बाहरी चाल-ढाल मुद्रा, आकार आदि भी बाह्य प्रकृति के वर्णन के ही अंतर्गत सममने चाहिएँ। गोसाईजी ने इनके चित्रण में भी अपना कौशल दिखलाया है। मृगया करते हुए रामचंद्र की मूर्ति उनके हृद्य में विशेष रूप से बसी हुई थी। उस मूर्त्ति का चित्र खींचते हुए उन्होंने अपनी सूक्स पर्य-वेक्षण शक्ति का परिचय दिया है—

> 'जटा मुक्ट सिर सारस नयनिन गोंहें तकत सुभोंह सकोरे।' श्रोर भी—

'सोहित मधुर मनोहर मूरित हैम हिन के पाछे । धावनि, नविन, बिलोकिनि, बिथकिन, बसै तुलसी उर श्राछे ॥' मृग के पीछे दौड़ते हुए, बाएा छोड़ने के लिये सुकते हुए, मृग के भाग जाने पर दूर तक दृष्टि डालते हुए श्रौर हारकर परिश्रम जनाते हुए राम का कैसा सजीव चल-चित्र श्राँखों के सामने श्रा जाता है। बाह्य प्रकृति से अधिक गोसाईं जी की सुद्दम अंतर्द िष्ट अंतः प्रकृति पर पड़ी थी। मनुष्य-स्वभाव से उनका सवांगीए। परिचय था। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पड़कर मन की क्या दशा होती है, इसको वे भली भाँति जानते थे। इसी से उनका चित्र-चित्रण बहुत पूर्ण और दोष-रिहत हुआ है। रामचिरतमानस में प्रायः सभी प्रकार के पात्रों के चित्र-अंकन में उन्होंने अपनी सिद्धहस्तता दिखाई है। दूसरे के उत्कर्ष को अकारण ही न देख सकनेवाले दुर्जन किस प्रकार किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी मनोवृत्ति देने के लिये पहले स्वयं स्वार्थत्यागी बनकर अपने को उनका हितैषी जताकर उनके हृदय में अपने भावों को भरते हैं, इसका मंथरा के चित्र में हमें अच्छा दिग्दर्शन मिलता है। दुर्जनों की जितनी चालें होती हैं उन्हीं के दिग्दर्शन के लिये मानों सरस्वती मंथरा की जिह्ना पर वैठी थी।

जिस पात्र को जो स्वभाव देना उन्हें अभीष्ट रहा है उसे उन्होंने कोमल वय में बीज-रूप में दिखलाकर आगे बढ़ते हुए भिन्न भिन्न परि-स्थितियों में उसका नैसर्गिक विकास दिखाया है। रामचंद्र के जिस स्वार्थत्याग को हम बाहुबल से विजित, न्यायतः स्वायत्त और वस्तुतः हाथ में आए हुए लंका के समृद्ध राज्य को बिना हिचक विभीषण को सौंप देने में देखते हैं वह एकाकी आई हुई उमंग का परिणाम नहीं है। वह रामचंद्र का बाल्यकाल ही से कमपूर्वक विकास पाता हुआ स्वभाव है। उसे हम चौगान के खेल में छोटे भाइयों से जीतकर भी हार मानते हुए बालक राम में, अन्य पुत्रों की उपेक्षा कर जेठे पुत्र को ही राज्याधिकारी माननेवाली अन्याय-युक्त प्रथा पर विचार करते हुए युवा राम में, और फिर प्रसन्नता से राज्य छोड़कर बनवासी ऋषि-मुनियों को माँति तपोमय जीवन विताते हुए बनवासी राम में देखते हैं।

रामचरितमानस में रावण का जितना चरित हमारी दृष्टि में पड़ता है उसमें आदि से अंत तक उसकी एक विशेषता हमें दृष्टिगत होती है। वह है घोर भौतिकता। कदाचित् आत्मा की उपेन्ना करते हुए भौतिक शक्ति का अर्जन ही गोसाईजी रान्नसत्व का अभिश्राय सममते थे। उसका अपार बल, विश्वविश्रुत वैभव, उसकी धर्महीन शासन-प्रणाली जिसमें ऋषि मुनियों से कर वस्ल किया जाता था, उसके राज्य भर में धार्मिक अभिरुचिका अभाव, ये सब उसके भौतिकवाद के द्योतक हैं। प्रश्न उठ सकता है कि वह बड़ा तपस्त्री भी तो था? किंतु उसके तप से भो उसको भौतिकता का हो परिचय मिलता है। बह तप उसने अपनी आध्यात्मिक उन्नति या मुक्ति के उद्देश्य से नहीं किया था वैरन् इस कामना से कि भौतिक मुख को भोगने के लिये वह इस शरीर से अमर हो जाय।

हनुमानजी में गोसाईजी ने सेवक का त्रादर्श खड़ा किया है। वे राम के सेवक हैं। गाढ़े समय पर जब सबका धेर्य और शक्ति जबाब दे जाती है तब हनुमानजी ही से राम का काम सधता है। समुद्र को लाँध-कर सीता की खबर वहीं लाए। लहमण को शक्ति लगने पर द्रोणाचल पर्वत को उखाड़ ले त्राकर उन्होंने संजीवनी बूटी प्रस्तुत की। भक्त के हदय में बसने की राम की प्रतिज्ञा जब व्यवधान में पड़ी तब उन्होंने त्रपना हदय चीरकर उसकी सत्यता सिद्ध की। परंतु हनुमानजी के चित्र में एक बात से कुछ त्रसमांजस हो सकता है। वे सुप्रीव के सेवक थे। सुप्रीव से बढ़कर राम की भिक्त करके क्या उन्होंने सेवाधर्म का व्यतिक्रम नहीं किया ? नहीं, लंका-विजय तक वास्तव में उन्होंने सुप्रीव की सेवा कमी छोड़ी ही नहीं त्रीर लोगों से कुछ दिन बाद तक जो वे स्रयोध्या में राम की सेवा करते रहे वह भी सुप्रीव की स्राज्ञा से—

'दिन दिस किर रहुपति-पद-सेवा। पुनि तव चरन देखिहाँ देवा॥
पुन्य पुंज तुम पवन-कुमारा। सेवहु जाइ कृपा-त्रागारा॥'
इसी प्रकार भरत के हृदय की सरलता, निर्मलता, निःस्पृहता
श्रार धर्म-प्रवर्णता उनकी सब बातों से प्रकट होती हैं। राम खुशी से
उनके लिये राज्य छोड़ गए हैं, कुलगुरु विष्ट उनको मिहासन पर वैठने
की श्रमुमति देते हैं, कौशल्या श्रमुरोध करती हैं, प्रजा प्रार्थना करती हैं;
परंतु सिंहासनासीन होना तो दूर रहा, वे इसी बात से जुठ्य हैं कि लोग
कैकेयी के कुचक में उनका हाथ न देखें। वे माता से उसकी कृदिलता

के लिए रुष्ट हैं। परंतु साथ ही वे ऋपने को माता से ऋच्छा भी नहीं समफते, इसी में उनके हृदय को स्वच्छता है। जब माता ही छुरी है तो पुत्र भला कैसे हो सकता है ?—

'मातु मंद मैं साधु सुचाली। उर श्रस श्रानत कोटि कुचाली।।' उनको सिंहासन स्वीकार करने के लिये श्राग्रह करनेवाले लोगों से उन्होँने कहा था—

'कैनेथ-सुश्रन कुटिल-मित, राम-बिमुख गत लाज।
तुम्ह चाहत सुल मोह-बस, मोहिं से श्रधम के राज ॥'
भरत के संबंध में चाहे यह बात न खपती श्रीर वे प्रजा का पालन बड़े
प्रेम से करते जैसा उन्होंने किया भी, परंतु उनका राज्य स्वीकार करना
महत्वाकांची राजकुमारों श्रीर द्वेषपूर्ण सौतों के निये एक बुरा मार्ग खोल
देता, जिससे प्रत्येक श्रभिषेक के समय किसी न किसी कांड को श्राशंका
बनी रहती। इसी बात को दृष्टि में रखकर उन्होंने कहा था—

'मोहि राज हिंठ देइहउ जबही। रसा रसातल जाइहि तबही॥' भरत की लोक-मर्यादा की, जिसका ही दूसरा नाम धर्म है, रज्ञा की इस चिंता ने ही राम को—

'भरत भूमि रह राडिर राखी।'
कहने के लिये प्रेरित किया था। उमज़ते हुए हृदय श्रीर वाष्प-गद्द कंठ
से भरत के राम को लौटा लाने के लिये चित्रकूट पहुँचने पर जब राम
ने उनसे श्रपनाधर्म-संकट बतलाया तब उसी धर्म-प्रवण्णता ने उन्हें राज्य
का भार स्वीकार करने के लिये बाध्य किया। परंतु उन्होंने केवल राजा
के कर्तव्य की कठोरता को स्वीकार किया, उसके सुख-वैभव को नहीं।
सुख-वैभव के स्थान पर उन्होंने वनवासी का कष्टमय जीवन स्वीकार
किया जिससे उनके उदाहरण से धर्मोल्लंघन की श्राशंका दर हो जाय।

परंतु वास्तिवक मानस-जीवन इतना सरल नहीं है जितना सामा-न्यतः बाहर से दीखता है, या ऊपर के वर्णन से प्रकट हो सकता है। मनुष्य के स्वभाव में एक ही भावना की प्रधानता नहीं रहती। प्रायः एक से श्रिथिक भावनाएँ उसके जीवन में स्थित होकर उसके स्वभाव की विशेषता लिचत कराती हैं। जब कभी ऐसी दो भावनाएँ एक दृसरे की विरोधिनी होकर आती हैं उस समय यदि किब इनके चित्रण में किचत् भी असावधानी करे तो उसका चित्रण सदोप हो जायगा। उदा-हरण के लिये गोसाईजी ने लक्ष्मण को प्रचंड प्रकृति दी है, परंतु साथ ही उनके हृदय में राम के लिये अगाध भिक्त का भी मृजन किया है। जहाँ पर इन दोनों वातों का विरोध न हो वहाँ पर इनके चित्रण में उतनी कठिनाई नहीं हो सकती। जनक के 'वीर-विहीन मही मैं जानी' कहते ही वे तमककर कह उठते हैं—

'रघुवंसिन महँ जहँ कोउ होई। तेहि समाज श्रस कहै न कोई॥' परशुराम के रोष भरे बचनों को सुनकर वे कोरी कोरी सुनाने में कुछ उठा नहीं रखते—

'भृगुबर परसु देखावहु मोही। बिप्र बिचारि बची नृप द्रोही॥ मिले न कबहुँ सुभट रन गाढ़े। द्विज देवता घरिह के बाढ़े॥' और भरत को ससैन्य चित्रकूट की खार खाते देख राम के खनिष्ट की खाशंका होते ही वे विना खागा-पीछा सोचे भरत का काम तमाम करने के लिये उद्यत हो जाते हैं—

'जिमि करि-निकर दलइ सृगराज् । लोइ लपेट लवा जिमि बाजू ॥ तैसेहि भरतिहि सेन समेता । सानुज निद्दि निपातउँ खेता ॥'

इसी प्रकार सरल रामभंक्ति का परिचय भी उनके जीवन के चाहे जिस खांश में देखने को मिलेगा। गोसाईं जी के कौशल की परख वहाँ पर हो सकती है जहाँ पर राम के प्रति भक्ति-भावना खोर सहज प्रचंड प्रकृति एक दूसरी के विरुद्ध होकर खावें। यदि ऐसे स्थल पर दोनों भावों का निर्वाह हुखा तो सममना चाहिए कि वे चरित्र-चित्रण में कृत-कार्य हुए हैं।

रामचंद्र को कैंकेयी ने वन जाने का उपदेश दिया है। वचनबद्ध दशरथ 'नाहीं' नहीं कर सकते हैं। ऐसे अवसर पर यह आशा करना कि लक्सण क्रोध से तिलमिलाकर धनुष-बाण लेकर सबका विरोध करने के लिये उद्यत हो जायँगे, स्वाभाविक ही है। परंतु देखते हैं कि गोसाईंजी ने लच्मण से इस समय ऐसा कुछ भी नहीं करवाया है। परंतु यह जितना ही सामान्य पाठक की त्राशा के विरुद्ध हुत्रा है उतना ही स-प्रयोजन भी है, क्योंकि यहाँ पर कोध प्रकट करना लच्मण के स्वभाव के विष्रित होता। ऐसा करने से वे राम की रुचि के विरुद्ध काम करते। लच्मण को वनवास की त्राशा का नव पता चला जब राम वन के लिये तैयार हो चुके थे। एक पदानुसारी भृत्य की भाँति वे भी चुपचाप वन जाने की तैयारी करने लगे। यह बात नहीं कि उन्हें कोध न हुत्रा हो, कोध हुत्रा श्रवश्य था, परंतु उन्होंने उसे द्वा लिया। ससैन्य भरत को चित्रकृट त्राते हुए देखकर—

'श्राइ बना भल सकल समालू। प्रगट करों रिसि पाछि लि श्राजू ॥' कहकर उन्होंने जिस रिस का उल्लेख किया था वह यही रिस है जिसे उन्होंने उस समय प्रकट नहीं होने दिया था। गोसाई जी ने भी इस श्रवसर को गंभीरता को रचा के उद्देश्य से लच्मण के मन की दशा का उल्लेख नहीं किया।

इसो प्रकार लंका जाने के लिये प्रस्तुत रामचंद्र ने तीन दिन तक समुद्र से रास्ता देने के लिये विनय की। लदमण को विनय की बात पसंद न आई। परंतु उन्होंने अपनी अरुचि प्रकट नहीं की। जब रामचंद्र ने समुद्र को अपि बाणों से सोखने का विचार करके धनुष खींचा तब लदमण की प्रसन्नता दिखलाकर गोंसाई नी ने इस अरुचि की ओर संकेत किया।

भाव-दंद का एक और उदाहरण लीजिए। कैकेयी के कहने पर रामचंद्र ने वन जाने का निश्चय कर लिया है। इस समय दशर्य का राम-प्रेम और उनको सत्यप्रतिज्ञता दोनों कसोटी पर हैं और उनके साथ साथ गांसाई जो का चरित्र-चित्रण-कोशल भो। पहले तो वन जाने की आज्ञा गांसाई जो ने दशर्थ के मुँह से नहीं कहलाई है। 'तुम वन चले जाओ' अनन्य प्रेम के कारण दशर्थ यह कह नहीं सकते थे। वे चाहते नहीं थे कि राम वन जायँ। वे चाहते तो इस समय अपने वचन की अबहेलना करके रामचंद्रको वन जाने से रोकने का प्रयत्न कर सकते थे। परंतु वचन-भंग करने का विचार भी उनके मन में न आया। हाँ, वे मन ही मन देवताओं को मनाने रहे कि राम स्वयं ही—

'बचन मार तिज रहिं घर परिहरि सील सनेहु।'

सत्य-प्रतिज्ञ दशरथ अवमानित पिता होकर रहना अच्छा समभते थे, परंतु राम का विछोह उन्हें असहा था। उनका यह राम-प्रेम कोई छिपी बात नहीं थो। कैके यो को समभातो हुई विप्र-वधुओं ने कहा था—'नृप कि निइहिं विनु राम'। लदमण को समभाते हुए राम ने इस आशंका की ओर संकेत किया था—'राउ बृद्ध, मम दुख मन माहीं'। हुआ भो यही। वचनों को रचा में जो राजा छाती पर पत्थर रखकर प्रिय पुत्र राम को वन जाते हुए देखते हैं, उन्हीं को हम राम के विरह में स्वर्ग जाता हुआ देखते हैं।

इस प्रकार जिस स्वभाव का व्यक्ति जिस अवस्था में जैसा काम करता, गोसाईंजी ने उसे वैसा ही करने दिखाया है। इसका केवल एक अपवाद हमें मिलता है। वह है राम का बालि को छिपकर मारना। यह शोलसागर न्यायप्रेमी राम के स्वभाव के अनुकूल नहीं हुआ है— 'मारेह मोहिं व्याध की नाईं।'

मरते समय बालि के किए हुए इस दोषारोपण का राम कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके।

'श्रनुज-ब्रथू भिगती सुत नागे। सुन सठ कन्या सम ये चारो। इनिहें कुदृष्ट बिलोक्ड जोई। ताहि बधे कहु पाप न होई॥' अनुज-व्रथू यिद कन्या के समान है तो क्या अग्रज-व्रथू भी माता के समान नहीं है १ सुन्नीव का तो इसके लिये रामचंद्र ने वध नहीं किया! यिद बालि वध्य भी था और वह भी राम के द्वारा तो भी कोई यह नहीं कह सकता कि जिस उपाय से राम ने बालि को मारा वह उचिन था। राम को चाहिए था कि पहले बालि पर दोपारोपण करते, फिर उसे ललकार कर युद्ध में मारते जैसा महावीर-चिरत में भवभूति ने कराया है। उसमें राम के बालि को अपना शत्रु समक्षने का भी कारण दिया गया है; क्योंकि बालि ने पहले ही राम के विरुद्ध रावण से मित्रता कर ली

थी। दूसरे के साथ युद्ध में लगे हुए व्यक्ति को, जिसे उनकी श्रोर से कुछ भी खटका नहीं है, पेड़ की श्राड़ से छिपकर मारना राम के चरित पर एक बड़ा भारी कलंक है जिस पर न तो हेतुवाद के चूने से कोई लीपापोती की जा सकती है श्रीर न मनुष्यता के रंग से ही। उद्देश चाहे कितना ही उत्तम क्यों न हो वह इतने गहित उपाय के श्रनौचित्य को दूर नहीं कर सकता; श्रीर न यह कलंक रामचंद्र को श्रवतार से मनुष्य की कोटि में उतार लाने के लिये ही श्रावश्यक है। बिरहातुरता में करुए विलाप करते हुए तथा लक्त्मए को शक्ति लगने पर यह कहते हुए—

'जनत्यों जो बन बंधु-बिछोहू। पिता-बचन मनत्यों निह स्रोहू॥' उन्होंने जो हृदय की मानवोचित मधुर कमजोरी दिखाई है वही उन्हें मनुष्यता की कोटि से विल्कुल बाहर जाने से रोकने के लिये पर्याप्त है, ऋौर नीचे उतरकर धर्माधर्म का बिल्कुल विचार ही त्याग देना मनुष्यता की कोटि से भी नीचे गिरना है।

परंतु इसका सारा दोष गोसाईंजी पर ही नहीं मढ़ा जा सकता। उनसे पहले के रामचिरत के प्रायः सभी लेखकों ने रामचंद्र से यह कर्म कराया है। इससे इस घटना का महत्व इतिहास का सा हो जाता है, जिससे विकद्ध चलना गोसाईंजी चाहते न थे। अन्यत्र गोसाईंजी ने इसे भक्त-त्रत्सलता का उदाहरण कहकर सममाने का प्रयत्न किया है, परंतु उससे कुछ भी समाधान नहीं होता। यह कहना पड़ेगा कि आपित्त में पड़कर राम को बहुत कुछ कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान नहीं रह गया था। उन्हें एक मित्र की आवश्यकता थी जो, चाहे जिस प्रकार हो, उनके उपकार के भार से दवकर उनका सचा सहायक हो जाता। सुन्नीव ने पहले मित्रता का प्रस्ताव किया, इसलिये राम ने उसी के साथ मित्रता कर ली। यदि बालि को रामचंद्र की मित्रता अभीष्ट होती और वह सुन्नीव के पहले मित्रता का प्रस्ताव करता तो संभवतः बालि के स्थान पर सुन्नीव को स्वर्ग की यात्रा करनी पड़ती।

जहाँ मानव-मनोवृत्तियों के सूच्म ज्ञान ने गोसाईंजी से चरित्र-विधान में स्वाभाविकता की प्राण-प्रतिष्ठा कराई वहाँ साथ ही उसने रस

की धारा वहाने में भी उनको सहायता दी, क्योंकि रसों के आधार भी भाव ही हैं। गोसाईंजी केवल भावों के शुष्क मनोवैज्ञानिक विश्लेषक न थे, उन्होंने उनके हलके और गहरे रूपों को एक दूसरे के साथ संश्लि-ष्टावस्था में देखा था, जैसा कि वास्तविक जगत् में देखा जाता है। राम-चरितमानस की विस्तीर्ण भृमि में इन्हीं के स्वाभाविक संयोग से उनकी रस-प्रसविनी लेखनी सब रसों की धारा बहाने में समर्थ हुई है। प्रेम को उन्होंने कई रूपों में स्थायित्व दिया है। गुरु-विषयक रति, दांपत्य प्रेम, वात्सल्य, भगवद्विषयक रति या निर्वेद, सभी हमें रामचरितमानस में पूर्णता को पहुँचे हुए मिलते हैं। गुरु-विपयक रति का आनंद विश्वा-मित्र के चेलों के रूप में राम-लद्मरण हमें देते हैं जो गुरु से पहले जाग-कर उनकी सेवा-शुश्रुषा में संलग्न दिखाई देते हैं । भगवद्विषयक रित की सबसे गहरी ऋनुभूति उनकी विनयपत्रिका में होती है, यद्यपि उनके ऋन्य ग्रंथों में भी इसकी कमी नहीं है। शृङ्गार रस के प्रवाह में पाठकों को श्राप्तुत करने में गोसाईं जी ने कोई कसर नहीं रखी है, परंतु उनका श्रुङ्गार रस रीति-काल के श्रुङ्गारी कवियों के श्रुङ्गार की भाँति कामुकता का नम्न नृत्य न होकर सर्वेथा मर्यादित है। शृङ्गार रस यदि ऋश्लीलता से बहुत दूर पवित्रता की उच भूमि में कहीं उठा है तो वह गोसाई जी की कविता में। जहाँ परम भक्त सूरदास भी ऋश्लीलता के पंक में पड़ गए हैं वहाँ गोसाईंजी ने अपनी कविता में लेश मात्र भी दुर्भावना नहीं आने दी है-

'करत बतकही अनुज सन, मन सिय-रूप लुभान।
मुख सरोज-मकरंद-छबि, करइ मधुप इव पान॥
देखन मिस मृग बिहँग तरु, फिरइ बहोरि बहोरि।
निरखि निरखि रधुबीर छबि, बाढइ प्रीति न थोरि॥'

एक दूसरे के प्रति श्रंकुरित होते हुएइस सहज प्रेम के द्वारा किसके हृदय में श्रङ्कार रस की पुनीत व्यंजना न होगी ?

फिर चित्रकूट में लद्भाएं की बनाई हुई पर्एशाला में— 'निज कर राजीव नयन, परुबव दब रचित सयन, प्यास परसपर पियूष प्रेम पान की। सिय श्रंग लिखें घातु राग, सुमननि भूषन बिभाग, तिलक करनि का कहीं कला-निधान की। माधुरी बिलास हास, गावत जस तुलसिदास, बसति हृदय जोरी प्रिय परम प्रान की।

बसत हृदय जीरा प्रिय परम प्रान का । स्वस्त प्रममय यह जोड़ी हर एक के हृदय में घर कर लेती है। इनका यशोगान करती हुई गोसाईजो की वाणी धन्य है, जिसने वासना-विहीन शुद्ध दांपत्य प्रेम का यह परम पवित्र चित्र लोक के समन्त रखा है। जब कोई विदेशी कहता है कि हिंदी के किवयों ने प्रेम को वासना और खी को पुरुष के विलास की ही सामग्री समम्कर हिंदी-साहित्य को गंदगी से भर दिया है तुब 'यह लांछन सर्वांश में सत्य नहीं हैं', यह सिद्ध करने के लिये गोसाईजो को रचनाओं की और संकेत करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई साधन नहीं रहता।

गोसाईंजी के विश्रलंभ शृंगार की मृदुल कठोरता सीताहरण के समय राम के विलाप में पूर्णतया प्रत्यज्ञ होती है।

वात्सल्य की मनोहरता इसमें देखिए—

'ललित सुतिहं लालत सचु पाए

कौसल्या कल कनक श्रजिर महँ सिखवित चलन श्रँगुरियाँ लाए ॥

\* \*

दॅंतियाँ हैं हैं मनोहर मुख छुबि श्ररून श्रधर चित लेत चोराए। किलकि किलकि नाचत चुटकी-सुनि डरपत जननि पानि छुटकाए॥ गिरि घुटविन टेकि उठि श्रनुजनि तोतिर बोलत पूप देखाए। बालानिल श्रवलोकि मातु सब मुदित मगन श्रानँद न श्रमाए॥'

जन्मभूमि के प्रेम का भी, जो स्थायित्व को पाकर आजकल किवता में रस को श्रेणो तक पहुँच गया है. एकाथ छींटा गोसाईंजी ने छिड़का है, जिसका उल्लेख हम पहले कर आए हैं।

करुण रस की धारा राम के वनवासी होने पर और लदमण को शक्ति लगने पर फूट पड़ती हैं। राम के वनवासी होने पर तो शोक की छाया मनुष्यों हो पर नहीं, पशुत्रों पर भी पड़ी। जिस स्थ पर राम को सुमंत्र कुछ दूर तक पहुँचा स्त्राया था, लौट स्त्राने पर उसमें जुने हुए घोड़ों की स्राक्कलता देखिए—

> दिखि दिखिन दिसि हय हिहिनाहीं। जनु बिनु पंख बिहँग श्रकुलाहीं॥ निहं तृन चरिहें, न पियहिं जल, मोचिहें लोचन वारि।'

घोड़ों की जब यह दशा थी तब पुरवासियों की और विशेषकर उनके कुटुंबी-जनों की क्या दशा हुई होगी!

जनक के 'वीर-बिहीन मही मैं जानी' कहने पर लक्ष्मण की आकृति में जो परिवर्त्तन हुआ उसमें मूर्तिमान रोह रस के दर्शन होते हैं—

'माखे खखन कुटिब भई भींहैं। रदपट फरकत नयन रिसींहें।' वीर और वीभत्स रस का तो मानों लंकाकांड स्नोत ही है। शिव-धनुष के अंग होने पर चारों त्रोर जो आतंक छा जाता है उसमें भयानक रस की अनुमृति होती हैं—

'भरि भुवन बोर कडोर रव रबि-बाजि तिज मारग चले । चिक्करहिं दिगाज डोल महि श्रहि कोल कुरम कलमले । सुर श्रसुर मुनि कर कान दीन्हें सकल बिकल विचारहीं !'

रामचंद्रजी से सती और कोशल्या को एक ही साथ कई रूप दिखलाकर उन्होंने ऋद्भुत रस का चमत्कार दिखलाया। शिवजी की बरात के वर्णन और नारद-मोह में हास्यरस के फुहारे छूटते हैं। स्वयं राम-कथा के भीतर कृत्रिम रूप बनाकर आई हुई वास्तव में कुरूपा सूर्पण्ला के राम के प्रति इस वाक्य से ओंठ मुलक ही जाते हैं—

'तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी। यह सँयोग विधि रचा विचारी॥

मम श्रनुरूप पुरुष जग माहीं। देखिउँ खोजि बोक तिहुँ नाहीं॥

तातें श्रव लिग रहिउँ कुमारी। मन माना कछु तुम्हिह निहारी॥'

लक्ष्मण इस पर मन ही मन खूब हँसे थे। इसी कारण जब राम ने उसे
उनके पास भेजा तो उनसे भी न रहा गया। बोले, उन्हीं के पास
जाश्रो। वे राजा हैं, सब कुछ उन्हें शोभा दे सकता हैं—

'प्रभु समरथ कोसलपुर-राजा । जो कञ्च क्ररहि उनहि सब छाजा ॥'

इतना होने पर भी, यह कहीं नहीं भान होता कि गोसाईं जी ने प्रयत्पूर्वक खालंबन, उदोपन, संचारी खादि को जुटाकर रस-परिपाक का खायाजन कि रा हो। प्रबंध के स्वाभाविक प्रवाह के भीतर स्वतः ही रस को तलैयाँ बंध गई हैं जिनमें जी भर डुबकी लगाकर ही साहित्यिक तैराक खागे बढ़ने का नाम लेता है।

बात यह है कि वे कला को कलाबाजी की श्रेणी में गिरा देना नहीं चाहते थे। कला (आर्ट) और कलाबाजी (आर्टिफिस) में सदा से भेद होता आया है। इसी प्रकार खाली कारीगरी भी कला नहीं है। कलाकार (आर्टिस्ट) न कारीगर (आर्टिजन) है और न कलाबाज (आर्टिफसर)। कलाबाज केवल हाथ की सफाई दिखाता है और कारीगर की सफलता उसके परिश्रम में है, जब कि कलाबंत विवश होकर कला की सृष्टि का साधन बनता है, उसमें स्वतः कला का स्फुरण होता है। कलाबाज और कारीगर स्वयं अपनी सृष्टि के कर्ता हैं, परंतु कलावंत कला की अभिव्यक्ति का एक माध्यम मात्र है। कलाबाज और कारीगर में उनको इच्छा-शक्ति प्रेरणा करती है, कलावंत की विशेषता उसकी विवशता में है।

'कनक कनक तें सौगुनी, मादकता श्रिषकाय।
वह खाए बौरात है, यह पाए बौराय॥'
में कलाबाजी है। इस दाहे को शिरोपता उक्ति का श्रन्ठापन है जो सोना
श्रीर धतूरा दोनों के लिये एक हो शब्द रख देने से श्राया है। केशददास ने जहाँ तीन अर्थ एक एक छंद में ठूँसकर भरे हैं वहाँ वे कारीगर
का काम करते हैं।

'मेरो सब पुरुषारथ थाको । विपति बँटावन बंधु-बाहु-विनु करों भरोसो काको ॥ सुनु सुग्रीव साँच हूँ मो सन फेरधो बदन विधाता । ऐसेड समय समर मकट हीं तज्यों लघन सो आता ॥ गिरि कानन जैहैं साखामृग हों पुनि श्रनुज-सँघाती। हैंहैं कहा विभीषन की गति रही सोच भरि छाती॥' गोसाईंजी का यह पर शुद्ध कला का नम्ना है। इसमें न कहीं प्रयत्न दीखता है और न कहीं वात की क्योंन ही है। सीथे हृदय से निकली हुई बातें हैं, कहीं बनावट नहीं है। गोसाईंजी की रचना अधिकत्तर इसो अरेगी की है। कलावाजी नो उनमें नहीं के वरावर है। वहुत ढूँढ़ने से हमें एक उदाहरण मिला—

'साधु चरित सुभ सरिस क्यासू । निरस बिसद गुनमय फल जासू ।। जो सिंह दुख पर छिद्र दुरावा। बंदनीय जेहि जगु जसु पावा॥' हाँ, कारोगरो उन्होंने कहीं-कहीं दिखाई है। विहारी के समान रस के संबंध में कारीगरी करना, जैसा दिखाया जा चुका है, न तो उनकी रुचि के अनुकूल होता और न उसकी उन्हें आवश्यकता ही थी। इसके लिये उन्होंने ऋलंकार की ही भूमि उचित समभी। ऋलंकारों में भी उन्होंने हर कहीं यह बात नहीं की है। कथा-प्रवंध के बीच में ऐसा करना वे प्रत्येक दशा में अनुचित समभते थे। कथा-प्रवंध के भीतर उन्होंने अधिकतर उन्हीं अलंकारों को स्थान दिया है जो स्वतः आ गए हैं, जिनके लिये बहुत सोचने-समभने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी और जिनका अस्तित्व भी किसी प्रकार बिना सोचे-समभे प्रकट नहीं होता। ऐसे अलंकारों में से विशेषकर परंपरित रूपक और उपमा गोसाईं जी के प्रिय ऋलंकार हैं। प्रबंध के बीच में एकाध जगह जो कारीगरी दिखाई है वह उतनी नहीं खटकती, क्योंकि वह भी उस अव-सर के गांभीर्य को बढ़ाने में सहायक होती है। रूपक-पृष्ट इस व्यतिरेक को देखिए-

सोभा रख मंदर संगारू। मथे पानि पंकज निज मारू॥
इहि बिधि उपजै लिच्छ जब, सुंदरता सुख मूल।
तदिप सँकोच समेत किंब, कहिंद सीय सम तूल॥'
इससे जानकीजी के सौंदर्य की अनुभूति के साथ-साथ कितने
आदरभाव का उदय मन में होता है। परंतु इस प्रकार की कारीगरी विशेष
रूप से गोसाईंजी ने रामकथा के आरंभ होने से पहले और कथा समाप्त

'जो छुबि-सुधा-पयोनिधि होई। परम-रूप-मय कच्छप सोई ॥

हो जाने के बाद की हैं। गीतावली खोर रामचरितमानस दोनों में यही बात दिखाई देती है। इन खबसरों पर गोसाईंजी ने लंबे लंबे सांग रूपक बड़ी धूमधाम से बाँधे हैं। मानस का रूपक प्रसिद्ध ही है। गोसाईंजी की कारीगरी के उदाहरण में एक खोर रूपक यहाँ दिया जाता है—

'सुद मंगलमय संत-समाज् । जा जग जंगम तीरथराज् ॥ राम-भगति जह सुरसरि-धारा । सरसङ् ब्रह्म-विचार प्रचारा ॥ विधि-निषेध-मय कलि-मल-हरनी । करम-कथा रिवनदिनि वरनी ॥ हरिहर - कथा विराजित बेनी । सुनत सकल सुद मंगल देनी ॥ बट विस्वासु श्रचल निज धर्मा । तीरथराज समाज सुकर्मा ॥ सर्वाह सुलभ सव दिन सब देसा । सवत सादर समन कलेसा ॥ श्रकथ श्रलौकिक तीरथ - राऊ । देह सद्य फल प्रगट प्रभाठ ॥

सुनि समुक्तिहिं जन मुद्दित मन, मज्जिहिं श्रति श्रनुराग । लहिंहे चारि फल श्रद्धत तनु, साधु-समाज प्रयाग ॥'

बहिंदि चारि फब श्रव्हत ततु, साधु-समाज प्रयाग ॥' गीतावली के श्रंत में तो गासाईजी ने लंदे-लंदे सांग रूपकों में नख-शिख ही वर्णन किया है। नख-शिखकार तो नायिकाश्रों का नख-शिख वर्णन करते हैं, परंतु गोसाईजी ने रामचंद्र का नख-शिख वर्णन किया है। उसमें राम का मुख, उनकी बाँहें, हाथ-पाँव सभी श्रंगों का श्रालंकारिक भाषा में वर्णन है।

गोसाईंजी अलंकारों के विषय में इतना और ध्यान रखना चाहिए कि वे जहाँ परिश्रम-प्रभव भी हैं वहाँ भी अवसरानुकूल भावना के उत्पादन में सहायक होते हैं और, जैसा पीछे दिखला चुके हैं, रूपाकार का यथातथ्य चित्रण तो इनके अलंकारों की विशेषता है ही—

'क्ंबु कंड, अुज बिसाल, उरिस तरून तुलिस माल, मंजुल मुक्ताविल जुत जागित जिय जोहैं। जनु किलंद नंदिनिमनि हंद्रनील सिखर परिस, धँसित लसित हंस सेनि संकुल श्रधिकोहैं॥' इस उत्प्रेचा में रामचंद्रजी के शरीर की तुलना नीलम के पहाड़ से तुलसी-माला की यमुना से और मिणयों की हंसों से बहुत उत्तम बनी है, क्योंकि रूप-साहश्य तो उसमें है ही, अप्रस्तुत और प्रस्तुत दोनों एक समान ही हमारी सृदुल भावनाओं के त्राकर्षक भी हैं—

इसी प्रकार, रामचंद्रजो के मस्तक पर —

'चारु चंदन मनहुँ मरकत सिखर खसत निहारु।'

में 'चंदन' श्रार 'नीहार' भो एक समान हो मधुर भावनाएँ जागरित करते हैं।

कला की सोंदर्थ-बृद्धि में कारीगरी के पूर्ण साहचर्य का उत्कृष्ट उदाहरण बरवा रानायण प्रस्तुत करती है। इस अपूर्व मंथ में अलंकार-योजना भाव-व्यंजना के इनने अनुकूल हुई है कि अलंकारों की ओर एकाएक ध्यान नहीं जाता। किंतु भाव की गहराई तक पहुँचने के लिये जब अलंकारों को खोलना पड़ता है तब पद पद पर उनकी बहुलता देखकर आश्चर्य-चिकत हो जाना पड़ता है।

कला का एक प्रधान उद्देश्य जीवन की व्याख्या करते हुए उसे किसी उच्चतम श्राद्श में हालने का प्रयत्न करना है। भावाभिव्यक्ति में जितनो सरलता होगी उतनो हो इस उद्देश्य में सफलता भी होगी। जो लोग अर्थ को वक्रोक्ति की भूलमुलैयाँ में छिपा रखने ही में अपनी कृतकार्यता सममते हैं उनकी रचनाएँ सदा के लिये भविष्य की चीजें वनो रहेंगी। वह भविष्य कभी वर्तमान में परिएत न होगा। हाँ, कला की भूमि में भी गृह अभिव्यंजनावादियों का श्रालग ही ताल्लुकरारी मंडल बाँध लिया जाय तो उनकी रचनाश्रों को सदा ही वर्तमान की वस्तु समिमए, यद्यपि उस वर्तमान का जनसाधारण के वर्तमान से कोई संबंध न होगा। परंतु गोसाई जी ने सदैव जन-साधारण के वर्तमान से कोई संबंध न होगा। परंतु गोसाई जी ने सदैव जन-साधारण के वर्तमान को हिष्ट-पथ में रखकर लिखा है। उन्होंने जो कुछ कहा है सीधे ढंग से कहा है। श्रालंकारों की योजना उन्होंने अर्थ को केवल शब्द-गुंफन में छिपाने के लिये नहीं बल्कि भाव की श्रीर भी स्पष्ट श्रामिव्यंजना करने के लिये की है। गोसाई जी की पंक्तियों में साधारण प्रत्यन्तार्थ को छोड़कर गृहार्थ की खोज करना कला के उपर्युक्त उहेरिय का

विरोध करना है, जिसने गोसाईंजी को रामचरित लिखने की श्रंतः-प्रेरणा की थो।

कला के इसी उद्देश्य ने गोसाईंजी को संस्कृत का विद्वान् होने पर भी उस देशवाणी की ममना छोड़कर जनवाणी का आश्रय लेने के लिये बाध्य किया था। संस्कृत, जिसमें अब तक राम-कथा संरच्चित थी, श्रव जन-साधारण को बोलचाल का भाषा न रहकर पंडितों के ही मंडल तक बंधी रह गई थी। इससे रामचिरतमानस का त्रानंदपूर्ण लाभ सर्व-साधारण न उठा सकते थे। इसी से गोस्श्रामीजी को भाषा में रामचिरत लिखने की प्रेरणा हुई, पर पंडित लोगों में उस समय भाषा का आदर न था। भाषा कविता की वे हँसी उड़ाने थे।

'भाषा भनिति मोरि मिति भोरी। इँ सिबे जोग हँ सैं निर्ह खोरी।' परंतु गोसाई जो ने उनकी हँसो की कोई परवा नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि वही वस्तु मानास्पद हैं जो उपयोगी भी हो। जो किसी के काम न खावे उसका मूल्य ही क्या ?

'का भाषा का संसिक्तत प्रेम चाहियतु साँच। काम जो आवड् कामरी का लै करे कमाँच॥' अत्र व उन्होंने भाषा ही में किवता की और रामचरित को देश भर में घर घर पहुँचाने का उपक्रम किया।

उस समय काव्य की प्रचलित भाषा ब्रजभाषा थी। वैष्णवों ने इसी को अपनाया था। सूरदासजी ने सूरसागर के पद इसी भाषा में रचे थे। गोस्वामीजी ने पहले इसी में फुटकर रचना करना आरंभ कि ा। उन्होंने गीतावली, विनयपत्रिका और कितावली का अधिक अंश ब्रजभाषा में ही लिखा है, परंतु ब्रजभाषा फुटकर छुदों के ही लिये उपयुक्त थी, उसमें अभी तक कोई प्रबंध-काव्य नहीं लिखे गए थे। अतएव जब वे रामचिरत को प्रबंध रूप में लिखने बैठे तब उन्हें दूसरी भाषा ढूँढने की आवश्यकता हुई। जब हम देखते हैं कि आगे चलकर जिन जिन लोगों ने ब्रजभाषा में प्रबंध-काव्य लिखने का प्रयत्न किया वे सब असफ्त पहें तब हमें गोसाई जा के ब्रजभाषा में प्रबंध काव्य न लिखने के

निर्णय का श्रोचित्य जान पड़ता है। व्रजिवलास श्रादि प्रबंध-काव्य कभी जनता में सर्विष्ठिय न हुए। श्रवतएव श्रपने प्रबंध-काव्य के लिये गोसाईजी ने श्रवधी को ग्रह्ण किया जिसे प्रेम-मार्गी कहानी-लेखक सूफी किये कहानियों के लिये भली भाँति माँज चुके थे। श्रवधी की श्रोर गोसाईजी की रूचि के श्रोर भी कारण थे। वह स्वयं उनकी बोली थी श्रोर उस प्रांत की भी बोली थी जहाँ उनके इष्ट का जन्म हुझा था। गोसाईजी के पहले चार-पाँच श्राख्यानक काव्य श्रवधी में लिखे जा चुके थे। कोई तीस वर्ष पहले जायसी ने पद्मावत की कहानी लिखकर श्रपनी प्रेमपुष्ट वाणी का चमत्कार दिखलाया था। गोसाईजी ने उन्हीं का श्रनुसरण किया। जानकी-मंगल, पार्वती-मंगल, बरवै रामायण श्रादि ग्रंथों की रचना भी उन्होंने श्रवधी ही में की।

इस प्रकार गोसाईंजी ने दो भाषात्रों में कविता की । इन दोनों भाषात्रों को संस्कृत की परिपक चाशनी की पाग देकर उन्होंने उन्हें ऋद्भुत िमटास प्रदान की है। इन दोनों भाषात्रों पर उनकी रचनात्रों से इतना त्रिधकार दिखाई देता है कि जितना स्वयं स्रदासजी का ब्रजभाषा पर और जायसी का अवधी पर न था। इन दोनों लब्ध-प्रतिष्ठ कियों ने व्याकरण का गला द्वाकर शब्दों के ऊपर खूब अत्याचार किया है। परंतु गोसाईंजी ने ब्रजभाषा और अवधी दोनों के व्याकरण के नियमों का पूर्ण रूप से निर्वाह किया है। भाषा-शैथिल्य तो उनकी रचनात्रों में कहीं मिलता ही नहीं है। एक भी शब्द उनमें ऐसा नहीं मिलता जो भरती का हो। प्रत्येक शब्द पूर्ण भावव्यंजक होकर अपने अस्तित्व की सप्रयोजनता को प्रकट करता है।

अपने समय की प्रचलित काव्य-भाषाओं ही पर नहीं उस समय तक प्रचलित काव्य-शैलियों पर भी उनका प्रभुत्व लित्तत होता है। विषय के अनुकूल उनकी शैली भी बदलती जाती है। गीतावली और विनयपित्रका में सूरदास की गीत-पद्धित का अनुसरण किया गया है। उनमें भारतीय संगीत की भिन्न भिन्न राग-रागिनियाँ गृहीत की गई हैं। कवितावली में भाटों की परंपरा के अनुसार फुटकर सबैए और कवित्त कहे गए हैं।

जब उनके समय के कवियों को साधारण राजाओं के भाट बनने में लज्जा न आई तब वे अपने सर्वस्य जगदाधिप श्रीराम की उमरदराजी कहने में क्यों लजाते ? विरुदावली श्रीर वीरोत्साहवर्धिनी दोनों प्रणा-लियों को, जिनके लिये सबैए, घनाचरी और छप्पय विशेषकर उपयुक्त ठहरते हैं, कवितावली में प्रश्रय मिला है। रामचरितमानस में जायसी के अनुकरण पर प्रबंध-काच्य के अनुकूल दोहे चौपाइयों का अनुक्रम रखा गया है। चौपाई ग्रौर बरवै श्रवधी के खास श्रपने छंद हैं। बरवै में भी गोसाईंजी ने रामचरित का वर्णन किया है, परंतु एक स्वतंत्र प्रंथ में, रामचरितमानस के अंतर्गत नहीं। रामचरितमानस में बीच बीच में त्रिभंगी, हरिगीतिका, त्रोटक, सोरठा त्रादि लंबे छोटे छंद रखे गए हैं। परंतु यह वहीं पर किया गया है जहाँ पर कथा-प्रबंध के प्रवाह में कुछ थमाव त्रावरयक था; जैसे किसी देवता की प्रार्थना में त्रथवा इसी प्रकार के किसी अन्य अवसर पर, किंतु और जगह नहीं । अब रह जाती है नीति-काव्य के रचयितात्रों की विदग्ध-वचनावली-सिद्ध प्रणाली जिसके साथ दोहों का कुछ ऋट्ट संबंध सा हो गया है। उस पर गोसाईंजी ने स्वतंत्र रचना भी की है श्रीर उसके लिये यत्र-तत्र प्रबंध के बीच में भी जगह निकाल ली है। दोहावली और सतसई ऐसे ही पद्यों के संग्रह हैं, जो कुछ तो मानस त्रादि मंथों से संगृहीत हैं त्रौर शेष स्वतंत्र रचनाएँ हैं। किष्ट-कल्पना-जन्य कूट-कविता-शैली को तो हम भूल ही गए थे। परंतु गोसाइँजी उसे भी न भूले । सतसई में उन्होंने ऐसी जटिल रचनाएँ की हैं जिनका ऋर्य करने के लिये बड़ी खींचातानी करनी पड़ती है और तब भी अनिश्चय बना ही रहता है। ऐसी रचनाएँ प्रशंसनीय नहीं कही जा सकतीं, चाहे वे गोसाईंजी की ही रची क्यों न हों। हाँ, गोसाईंजी की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार की रचनात्रों के लिये ऐसे विषय को चुना और इस प्रकार से इस प्रणाली का उपयोग किया कि अर्थ के अनिश्चय में भी अनर्थ की संभावना नहीं रहती। प्रत्येक दोहे में स्पष्ट ही किसी की वंदना की गई है। यह भी पाठक जानता है कि राम अथवा राम से संबंध रखनेवाले किसी व्यक्ति की वंदना होगी। कूट से वही नाम निकालने के लिये पाठक को अपना मस्तिष्क लगाना होता है। अब यदि गोसाईं जो का अभिप्राय राम की वंदना से था और पाठक ने भरत को वंदना समक्षी या गोसाईं जी ने एक प्रकार से किसी कूट का अर्थ राम-वंदना से लिया और पाठक ने दूसरे प्रकार से तो उसमें क्या विगाइ हो गया! वैजनाथ जी और विहारी-लालजी चौवे की टीकाएँ इस वात की साची हैं।

संनेप में तल्लीनता, प्रवंध-पटुता, रचना-चातुर्य, भापा-सौष्ठव, रस-परिपाक, श्रतंकार-योजना खादि चाहे जिस दृष्टि से देखें गोसाईं जी में हम सब दशाओं में कला का श्रन्यतम उत्कर्ष पाते हैं। जहाँ कहीं हम उन्हें देखते हैं, वहाँ हम उन्हें सबोंपरि देखते हैं। पहले से दृसरा स्थान भी उनका कहीं नहीं दिखाई देता और काव्य-साहित्य का ऐसा कौन नेत्र हैं जहाँ हम उन्हें नहीं देखते ? वास्तव में हिंदी भापा का संपूर्ण वैभन्न से पूर्ण शक्ति का साचात्कार गोसाईं जी में हो होता है। परंतु हिंदी के होकर वे केवल हिंदुस्तान के ही नहीं विल्क अपनी श्रलौकिक कवित्य-शक्ति के कारण समस्त संसार के हो रहे हैं। एक न माने जानेवाले पूर्व और पश्चिम भी उनकी प्रशंसा करने के लिये एक हो रहे हैं। देश और काल का श्रतिक्रमण करनेवाली उनकी प्रतिभा के मूल में उनकी श्रात्म-विस्मृतिकर तल्लीनता ही है; इसी लिये उनकी कृतियों में कला को वह उत्कर्ष प्राप्त हुश्रा है जिसे देखकर 'हरिश्रीध' जी की सार्थक वाणी में श्रपना स्वर मिलाते हुए, हमें भी यही कहने बनता है कि—

'कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला।'

## १२. व्यवहार-धर्म

गोसाइँजी त्रार्य संस्कृति के परम भक्त थे। उसकी रचा उनके जीवन का सर्वोच्च ध्येय था। रामचरित के द्वारा उन्होंने उसका त्रादर्श स्यरूप खड़ा कर दिया है जिसके सहारे हिंदू त्राज भी त्रार्थ बना हुत्रा है। मनुष्य मनुष्य का ऐसा कोई संबंध नहीं जिसका हमारे लिये गोसा-ईंजी ने **त्रादर्श न स्थापित कर दिया हो । व्यक्ति, परिवार,** समाज, राज्य-गोसाईंजी की लेखनी ने सबका सामंजस्य-विधान हिंदू संस्कृति के अनुरूप ही किया है। पाश्चात्य सभ्यता में व्यक्ति का परिवार से, परि-वार का समाज से ऋौर समाज का राज्य से संघर्ष दृष्टिगोचर होता है। परंतु हमारी संस्कृति के श्रनुसार इन भिन्न भिन्न मंडलों का ध्येय यह नहीं है। इसके विपरीत हमारे यहाँ प्रत्येक बड़ा मरडल अपने से छोटे मण्डल का क्रमशः विकसित रूप है । व्यक्ति परिवार में, परिवा<mark>र</mark> समाज में और समाज राज्य में विकसित हुऋा हैं। हमारी सभ्यता की विशेषता उत्सर्ग है । व्यक्ति को परिवार के लिये, परिवार को समाज के लिये त्रौर समाज को राज्य के लिये उत्सर्ग करना पड़ता है। उत्सर्ग ही में मनुष्य की मनुष्यता है। पशु उत्सर्ग नहीं कर सकता। इसी से पशु में समाज और राज्य की स्थापना नहीं हुई। रामचरितमानस में इस उत्सर्ग से उत्कर्ष-प्राप्त संस्कृति का सौंदर्य खूब प्रस्फ़टित हुन्चा है। दश-रथ के परिवार का प्रत्येक व्यक्ति सारे परिवार की सुख-शांति के लिये श्रपने श्रपने सुखों का त्याग करने के लिये प्रस्तुत है श्रीर इस सारे परि-वार का त्याग मिलकर समाज और राज्य का कल्याण करता है। कैंकेयी की दुर्मति इसी त्याग के सौंद्र्य को दिखलाने का कारण होकर स्वयं भी धन्य हो गई है। इस परिवार का प्रत्येक व्यक्ति समाज के सामने कोई न काई त्रादर्श उपस्थित करता है। दशरथ सत्य-प्रतिज्ञता त्रौर पुत्र-प्रेम के, राम पितृ-भक्ति के, भरत भ्रातृ-भक्ति के, लद्मगा श्रपूर्व

सहन-शक्ति के, कौशल्या प्रेममयी माता का और सीता पित-परायणा पत्नी का आदशे हैं। कैकेयो भी जगन् के सामने एक आदर्श रखती है, वह है पश्चात्ताप का आदर्श । यदि किसी व्यक्ति से अपराध हो जाय तो वह भी कैकेयी के ऐसा पश्चात्ताप करके अपने को पावन कर सकता है। पिता-पुत्र का, भाई-भाई का, पित-पत्नी का जो मधुर और आदर्श संबंध इस परिवार में देखने को मिलता है, उसमें उत्सर्ग का—त्याग का—सोंदर्थ खिल उठा है।

यह उत्सर्ग भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता का द्योतक है। व्यक्ति ऋपने व्यक्तित्व को परिवार से समाज और समाज से राज्य में लय करते हुए श्रंत में उसे विश्वात्मा मे लय करने का पाठ सीखता है। भारतीय समाज-व्यवस्था के आधार-स्तंभ वर्णव्यवस्था-धर्म और श्राश्रम-धर्म हमारी संस्कृति के इसी श्राध्यात्मिक लच्च की श्रोर संकेत करते हैं। इस व्यक्ति-स्वातंत्र्य के युग में लोगों को वर्ण-व्यवस्था में अन्याय और अत्याचार दिखाई देता है। वे समभते हैं कि इससे वैय-क्तिक स्वातंत्र्य के लिये स्थान नहीं रह जाता, समाज में असाम्य का प्रचार होता है त्रौर प्रकृति के त्रानुकृत स्वाभागिक विकास का मार्ग हँ ध जाता है। ऐसे लोग भारतीय संस्कृति को भौतिकवाद की दृष्टि से देखते हैं, परंतु भारतीय संस्कृति का विकास भौतिकता को लोक पर नहीं हुत्रा हैं। व्यक्ति स्वातंत्र्य उसका लच्य है, परंतु वह व्यक्ति स्वातंत्र्य भौतिक-वाद के व्यक्ति-स्वातंत्र्य की भाँति व्यक्ति को संसार में वाँधनेबाला नहीं. बल्कि उससे सर्वथा स्वतंत्र कर देनेवाला है। गोसाइंजी ने वर्ण-व्यव-स्था को इसी उद्देश्य की पूर्ति करते हुए देखा है, इसी लिये वे उसके कट्टर पत्तपाती हुए हैं। वर्ग्य-व्यवस्था का वास्तिविक उद्देश्य समफ्तने के लिये उसे त्राश्रम-धर्म के योग में देखना चाहिए। उससे त्रालग उसकी व्यवस्था ही नहीं की गई है। इस दृष्टि से देखने से पता चलेगा कि भारतीय संस्कृति में भौतिकता व्याध्यात्मिकता के विरोध में नहीं विलक्ष उसकी सहकारिता में चाई है। गृहस्थाश्रम, जिसमें भातिकना का पूर्ण किंतु संयत विकास दिखाया गया है. श्राध्यात्मिक विकास के शिखर पर

पहुँचानेवाले आश्रम-धर्म की सीढ़ी का एक ढंडा मात्र हैं। भौतिक जीवन के पथ-बाहुल्य-जितत अनिश्चय तथा छीना-भपटी में पड़कर मनुष्य अपने पारमार्थिक उद्देश को न भूल जाय, इसिलये सामाजिक जीवन में उसका क्या भाग होगा, यह उसके लिये पहले ही से निश्चित कर दिया गया है। यही वर्ण-व्यवस्था है जिसमें गुणानुसार कर्मों का विभाग किया गया है। परंतु मनुष्य के गुण परिस्थिति के परिणाम होते हैं और परिस्थितियाँ जन्म से ही अपना प्रभाव डालना आरंभ कर देती हैं। इससे जन्म से ही वर्ण भी माने गए। अपवाद प्रत्येक नियम के होते हैं, परंतु वे नियम के विरोध में खड़े नहीं हो सकते।

चारों वर्णों में जिस कम से भौतिकता का श्रंश कम श्रीर श्राध्या-त्मिकता का श्रिषिक है उसी कम से उनको महत्त्व भी श्रिषिक दिया गया है। इसी कम से निम्न स्थानवालों का श्रपने से उपर वाले वर्णों के प्रति श्राहर प्रदर्शन करना कर्तव्य है। ब्राह्मणों को भौतिक सुख का त्याग कर ज्ञान श्रीर विद्या की रक्षा तथा वृद्धि करनी पड़ती है। इसी लिये वर्ण-विभाग में उनका सर्वोच्च स्थान है। गोसाइँजी ने जटायु से राम के द्वारा इस संबंध में जो यह उपदेश दिलाया है—

> 'मन क्रम बचन कपट तजि जो कर भूसुर-सेव। मोहिँ समेत विरंचि सिव वस ताके सब देव॥'

वह इसी लिये है।

चात्र धर्म यद्यपि स्थूल बाहु-बल पर अवलंबित है, परंतु उस स्थूल बल का प्रदर्शन बिना आत्म-बल के नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ साथ प्राण्-हानि की आशंका बनी रहती है, बिल्क न्याय-पूर्वक रणभूमि में प्राणोत्सर्ग करना ही चित्रय अपना धर्म समभता है। इसिलये ब्राह्मणों के अनंतर चित्रयों का पद आता है। वाणिज्य और सेवा-धर्म में उतने त्याग की आवश्यकता नहीं पड़ती। कम आध्यात्मिकतावाले वर्णों को अधिक आध्यात्मिकतावाले वर्णों के प्रति आदर-बुद्धि रखने का नियम निरर्थक सामाजिक नियम नहीं है। हमारी जातिगत आध्यात्मिकता की रच्चा के लिये यह सर्वथा आवश्यक था। बिना उसके

कम आध्यात्मिकतावाले वर्णों के लिये आश्रम-धर्म वेकाम हो जाता, वानप्रस्थ और संन्यस्ताश्रम से वे कोई लाभ न उठा सकते । आध्या-त्मिकता के लिये इसी आदर-बुद्धि का प्रसाद है कि अधिकाधिक भौति-कता-मय जीवन विताते हुए भी वे सर्वथा भौतिकता में फँस नहीं जाते और अंत में वानप्रस्थ के द्वारा संन्यस्ताश्रम में वे बाह्यणों के साथ समानता प्राप्त कर सकते हैं। इस इष्टि से गोसाईजी का यह सन—

'सापत ताइत परुष कहंता । विश्व पूज्य श्रस गावहि संता ॥' श्रपने वास्तविक रूप में प्रकट होगा और सर्वथा उचित जान पड़ेगा । ब्राह्मण पूज्य और रच्चणीय इसिलये हैं कि वे हमारी संस्कृति के भांडार हैं । उनकी रच्चा से संस्कृति की रच्चा है और उनकी पृजा से हमारी संस्कृति का आदर हैं ।

आध्यात्मिक दृष्टि से किसी वर्ण को छोरों से ऊँचा मानने का यह श्रभिप्राय नहीं है कि श्रौरों के साथ समाज में ऐसा व्यवहार किया जाय कि उन्हें पद पद पर यह त्रिभेद खटकता रहे। वास्तव में आध्या-त्मिकता के प्रति आदर-दृष्टि रखनेवाले किसी भी अर्थ में नीचे नहीं हो सकते। यदि आध्यात्मिकता के श्रेणी-विभाग में अपरवाले वर्ण अपने से निम्न वर्गों को घृणा की दृष्टि से देखें अथवा उन्हें अस्पृश्य समभें तो उनकी आध्यात्मिकता का मूल्य हो ही क्या सकता है ? खटकनेवाला भेद इस देश में था ही नहीं। यदि यह बात होती तो रोम के प्लीवि-यन विद्रोह की भाँति हमारे यहाँ भी शुद्र-विद्रोह होते। आजकल शुद्रों का समाज में जो स्थान है उससे शुद्र-विद्रोह प्रचंड रूप धारण किए हुए हैं। उसकी प्रचंडता खटकती इसलिये नहीं कि उसने रूप ही दूसरा पकड़ा है। वह है धर्म-परिवर्तन, जो विद्रोह से भी भयंकर है। विद्रोह एक श्रंग की रत्ता का प्रयत करता है, परिवर्तन श्रंग-विच्छेद की श्रोर भुकता है। गोसाईंजी ने जिस समाज की सृष्टि की है उसके आदर्श पर चलने से इस स्थिति का परिहार हो सकता है, क्योंकि उसमें शुद्रों के उपर आजकल की भाँति अन्याय नहीं होता था। गोसाईंजी ने शुद्रों को मंदिर-प्रवेश का अधिकार दिया है। 'जनमत भयौं शुद्र तन पाई,'

इस प्रकार ऋपने शूर्-जन्म की कथा कहते हुए काक मुशुंडि गरुड़ से कहते हैं —'एक बार हर-मंदिर जपत रहेडें सिवनाम'।

उस समाज में शूद्र ब्राह्मणों से मंत्र-दीचा भी पा सकते थे। काक भुशुंडि कहते हैं—

'बिप्र एक बैदिक सिव पूजा। करै सदा तेहि काज न दूजा। संभु मंत्र मोहि द्विज बर दीन्हा। सुभ उपदेश बिबिघ बिधि कीन्हा॥' काक भुशंडि के साथ एक, ऋौर दूसरे विद्यार्थियों के साथ दूसरा व्यवहार न होता था, क्योंकि भुशुंडि को—

'बिप्र पढ़ाव पुत्र की नाई''।

छूत के भाव का उस समाज में सर्वथा श्रभाव है। गुह जब राम के श्राने का समाचार पाकर उनके दर्शनार्थ श्राता है तो राम उसे नीच जाति का समम दूर ही से नहीं मिलते हैं, पास बिठलाकर उससे कुशलग्रहन करते हैं—

### 'पूछी कुसल निकट बैठाई।'

गुह का त्रातिथ्य राम ने इसिलये नहीं त्रस्वीकार किया कि वह नीच जाति का था परंतु इसिलये कि ऐसा करने से पिता की वनवास की त्राज्ञा का भंग होता। ऊँच और नीच के बीच का सबसे मृदुल उदा-हरण चित्रकृट में विसष्ट-निषाद-मिलन है—

'प्रेम पुलिक देवट किह नामू । कीन्ह दूरि तें दंड-प्रनामू । राम-सला ऋषि बरबस भेंटा । जनु मिह लुटत सनेह समेटा॥' यदि केवट विनय का अवतार है तो विसिष्ट स्नेह के । स्वयं गोसाईंजी ने अयोध्या के एक चुहड़े (मेहतर) को प्रेम-विवश होकर आलिगन किया था ।

हाँ, गोसाईंजी को अवश्य ही वर्ण-व्यवस्था का अतिक्रमण असहा था। वे यह नहीं देख सकते थे कि शूद्र ('बैठि बरासन कहिं पुराना') व्यास गद्दी पर बैठकर कथा बाँचा करें या जनेऊ देते फिरें। ये उनके कम-विभाग के बाहर की बातें हैं। तुलसीदासजी का आदर्श समाज वह है जिसमें लोग प्रेम-बंधन में बंधकर वर्णाश्रम-धर्म का पालन करते हुए अपने अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहें। गोसाईजी का विश्वास है कि ऐसे समाज में अवश्य सुख-शांति का साम्राज्य होगा। उसमें कभी रोग, शोक और भय नहीं द्याप सकेंगे, क्योंकि ये मानसिक अवस्थाएँ मात्र हैं जो केवल उलटी जीवन-पद्धति के फल हैं—

> 'वर्णाश्रम निज निज धरम, निरत बेद पथ लोग। चलहि सदा पार्वाह सुखहिं, नहिं मय सोक न रोग ॥'

यहाँ पर एक श्रोर जटिल समस्या पर विचार कर लेना श्राव-श्यक है। गोसाईं जी पर शूट्रों के साथ साथ स्त्रियों पर ऋन्याय करने का अपराध लगाया जाना है। परंतु जिस व्यक्ति को स्त्री के ही मुख से भगवत्प्रेम की दीचा मिली हो वह भला कैसे स्त्री-वर्ग के ऊपर अन्याय कर सकता था ! 'हम तो चाखा प्रेमरस, पतिनी के उपदेस', यह गोसा-ईंजी ने स्वयं कहा है । गोसाईंजी ने उन पर अन्याय किया भी नहीं है **।** 'जिमि स्वतंत्र होइ विगरहिं नारी' कहते समय उनका अभिप्राय यह नहीं था कि उन्हें विल्कुल बाँध ही दिया जाय, प्रत्युत समाज-शास्त्र की दृष्टि से यह कहकर उन्होंने स्त्रियों के महत्व को स्वीकार किया है। एक ही स्त्री माता, पत्नी, वधू त्रादि कई रूपों में, कई प्रेम-सूत्रों से, परिवार को एक में बाँध रखती हैं। अतुएव उसका पारिवारिक विचारों को छोड़कर इधर उधर की बातों में बहक जाना समाज के बंधनों को ढीला करना है। स्वच्छंदता केवल स्त्रियों के ही लिये बुरी नहीं है, पुरुषों के लिये भी बुरी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छंद हो जाय तो स्वतंत्रता कहीं नाम को भी न मिले। विशेष अवस्थाओं में जब कि शुद्ध भाव से आंतरिक प्रेरणा हो रही हो तब सब वाधक बंधनों को तोड़ डालने का ऋधिका**र** वे स्त्रियों का भी मानते हैं। जो 'राम वैदेही' के विमुख हों उन्हें 'त्यागिय कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही' यह उपदेश उन्होंने मीरावाई को दिया था। इस प्रकार उन्होंने स्त्री को पुरुष से किसी भी दशा में नीचा स्थान नहीं दिया है। उनकी रात्तिसियाँ भी धर्म-परायणा, नीति-निपुणा त्रौर भक्त हैं। मंदोदरी नीति-निपुणा विदुषी, त्रिजटा भक्ति-परायणा श्रीर सुलोचना धर्मप्राणा पतिव्रता के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । उनके सबसे

श्रादर्श पुरुप-पात्र राम ने बालि को, जिसे उनकी श्रोर से क़ळ भी खटका नहीं था, छिपकर मारा और एक शब्द भी पश्चात्ताप का कभी उनके मँह से नहीं निकला। कित कैकेयी राम को वनवास दिलाने के कारण जन्म भर अनुताप में घुलती रही, यद्यपि उसके पास अपने काम को संगत ठहराने का कारण था। अभिषेक के लिये वह समय चुना गया था जब भरत राजधानी में नहीं थे। सात दिन तक अभिषेक की तैयारियाँ होती रहीं, परंतु कैंकेयी के कानों तक खबर न गई। गोसाईंजी पर स्त्रियों पर श्रन्याय करने का दोषारोपण करना स्वयं गोलाईजी के साथ श्रन्याय करना है। वास्तव में स्त्री के ऊपर ऐसा खन्याय जो खप्रतिकार्य हो उनसे देखते नहीं वनता था। राम के द्वारा सीता का ऋकारण त्याग उन्हें नहीं रुचा । पहले उन्होंने उसके परिहार का प्रयत किया । ऋध्यात्मरामायण के अनुकरण पर गीतावली में उन्होंने राम से अपने पिता की आयु भोग-वाई जिससे सीता के त्याग के लिये शील का ऋतुरोध भी एक कारण हुआ। अपने पिता की आयु भोगते हुए भी सीता का सहवास राम के लिये अनुचित होता। परंतु इससे भी गोसाईं जी को शांति न मिली। श्रपने रामचरितमानस में, जिसमें उन्होंने लोक-धर्म का चित्र खींचा है, राम को सीता पर यह अन्याय करने से बचाने के लिये लंका-विजय के अनंतर अयोध्या में राम के अभिषेक पर ही उन्होंने रामायण की कथा समाप्त कर डाली है।

स्त्री की जो कहीं कहीं उन्होंने निंदा की है, वह वास्तव में स्त्री की न होकर स्त्री पुरुष के कामुक संबंध की है। दोनों वर्गों के परस्पर संपर्क में यह एक ऐसी निर्वलता का स्थल है जिसके संबंध में सतर्क रहने का उपदेश देना गोसाई जी अपना कर्तव्य समम्त्रते थे। तुलसीदासजी जिस वेद-विहित व्यापक धर्म के प्रतिपादक हैं उसमें पत्नी का महत्व पित से कम नहीं है। पित यदि स्वामी है तो पत्नी भी स्वामिनी है। स्वामी और दासी में सेव्य सेविका का संबंध भले ही हो जाय किंतु वे परस्पर प्रेमी नहीं हो सकते। प्रेम उस चंचल भाव का भी नाम नहीं है जो मुँह से—

'श्रधर्मामिभवात् कृष्ण प्रदुष्यंति कुलस्त्रियः ।'

कहनेवाले अर्जुन को जहाँ कहीं पहुँचे वहीं जैसे वन पड़े व्याह पर व्याह करने को वाध्य करता था। बहुविवाह से समाज को जो हानि हो सकती है वह कैकेयी के सामने दशरथ को परवशना तथा उस अन्याय में प्रकट है जो दशरथ को राम पर करना पड़ा। जैसे पत्नी के लिये पितृज्ञता होना धर्म है वैसे ही पित के लिये भी एकपित्नज्ञत रहना परम धर्म है। कुलिखियों का प्रदूपित होना पुरुषों के प्रदूपित होने न होने पर निभेर है। स्थियों के साथ अन्याय करना ही अधर्म है। उसके वाद कुल, जाति, देश वा 'धर्मों सनातनः' का जो कुछ न हो जाय वही थोड़ा है। राम और स्तीता के हप में खी पुरुष की समता का आदर्श सामने रसकर तुलसीहासजी ने समाज के लिये कल्याण का राज-पथ स्रोल दिया है।

इस समता में आजकल की वह स्वार्थमय संकीर्गता नहीं है जो अपने लिये अलग अधिकार ढूँढ़ती है, प्रत्युत वह विशालहृद्यता है जो एक दूसरे के लिये अपने आपको उत्सर्ग कर देने के लिये प्रस्तुत रहती है और यही उत्सर्ग भारतीय संस्कृति की विशेषता है।

राजनीति भी समाज-शास्त्र की एक शाखा है। किसी भी सामा-जिक व्यवस्था के सफल होने के लिये अनुकूल राजा और शासन-प्रणाली अपेचित है। राजा की सबसे बड़ी शक्ति प्रजा की अनुरक्ति है। शासंन-प्रणाली और राजा का यही प्रयोजन है कि प्रजा को सुख शांति मिले। जिस शासन-प्रणाली और जिस राजा से यह न हो वह निष्प्रयोजन ही नहीं, निंदनीय भी है—

'जासु राज प्रिय प्रजा हुखारी। सो नृप प्रविस्त नरक-प्रधिकारी।' श्रव तक कई शासन-प्रणालियों की व्यावहारिक प्रयोग से जाँच हो चुकी है परंतु श्राधुनिक प्रणालियों में से कोई ऐसी नहीं देखी जाती जो शासितों को सर्वथा संतुष्ट कर सकी हो। प्रजासत्तात्मक शासन-प्रणाली से, जो बीसवीं शताब्दी की विशेषता है, जगत् का श्रसंतोष दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। यवन-सभ्यता के काल में 'डिमाक्रेसी' का श्रर्थ ही हुझड़शाही था। एकतंत्र शासन में भी प्रजा सुख से रह सकती है श्रोर

प्रजातंत्र में भी प्रजा पर घोर अन्याय हो सकता है, यह बात इतिहास से भी सिद्ध है। प्रतीच्य झान के उन्मेषक यवन दार्शनिक स्वतंत्र चितन से इस परिणाम पर पहुँचे थे कि प्रजा की सुख-शांति के लिये ऐसा राजा चाहिए जिसकी मनावृत्ति दार्शनिक हो। उनकी खोज का लच्य 'फिलासकर किंग' था। किंतु जो सुकरात इस दार्शनिक मनोवृत्ति के कारण राज-पद के ठीक योग्य था उसी को यवनों की हुझड़शाही ने विष-पान कराकर मार डाला। गोसाईं जो भी इस बात को जानते थे कि राजा में तितित्ता और वार्शनिक मनोवृत्ति आवश्यक गुण हैं। जो इन गुणों से विहोन होने हैं वे राजशक्ति का दुरुपयः ग करने लगते हैं—

'सहसबाहु सुरनाथ त्रिसंकृ । केहि न राजमर दीन्ह कलंकू ॥' कुछ तो हमारे यहाँ ब्रह्मचर्याश्रम के नियम ही ऐसे हैं कि उनके अनुसार शिचा-दीचा से राजकुमारों की मनोवृत्ति कुछ दार्शनिक और उत्सर्गमयी हो जातो हैं । उसके अनंतर भी राजाओं को विरक्त ऋषि-मुनियों की अनुमित के अनुसार कार्य करना पड़ता था। डाक्टर भगगनदास अपनी स्वराज्य-योजना में व्यवस्थापकों में विरक्त संन्यासियों को रखकर प्रजा-सत्तात्मक प्रणाली में इसी दार्शनिक तथा उत्सर्ग-मूलक तत्व को ले आने का प्रयत्न कर रहे हैं । रामचिरतमानस में अयोध्या में हम गुरू विसष्ठ की अनुमित के अनुकूल राज्य-शासन का संचालन देखते हैं । साथ साथ अमात्य और सचियों को मंत्रणा के तो सहायता लेनो ही पड़ती हैं । ये मंत्रिगण भी निधड़क बोलनेवाले होने चाहिएँ, क्योंकि—

> 'सचिव बैद्य गुरु तीन जो, त्रिय बोर्लाह भय श्रास । राज धरम तनु तीन कर, होहि बेग ही नास ॥'

राम में हमें ठीक एक दार्शनिक तितिच्च राजा के दर्शन होते हैं जिसकी तितिचा कर्तव्य की विरोधिनी नहीं है। इसी लिये उनके राज्य में राज-नीति को परमावधि देखने को मिलती है—

> 'राम-राज सुनियत राजनीति को श्रवधि नाम राम ! रावरे तौ चाम की चलाइहीं।'

इसी लिये-

'दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम-राज नहिं काहुहि व्यापा॥ सब नर करहिं परस्पर प्रीती। चल्लहि स्वधर्म निरत स्नृति नीती॥ चारिउ चरन धर्म जरा माहीं। पूरि रहा सपनेहु श्रघ नाहीं॥ नहिंद्रिक कोउ दुखीन दीना। नहिंकोउ श्रवुयन लच्छन-हीना॥'

श्राजकल की तरह राजनीति में व्यक्तिगत जीवन श्रोर सार्व-जिनक जीवन में भेद नहीं था। राजा का जीवन प्रजा के सामने एक खुली पुस्तक के समान होता था। राजा के श्रादर्श जीवन का ही श्रनु-सरण प्रजा भी श्रपने जीवन में करती थी। राजा यदि कोई श्रनुचित कार्य करे तो प्रजा को उसे टोकने का श्रिधकार होना चाहिए, राजा को इस बात का ध्यान रहता था। रामचंद्र ने भरी सभा में 'गुरु द्विज पुर-वासी सब? से कहा था—

'जौं श्रनीति कुछ भाषों भाई। तौ मोहि बरजेहु भय बिसराई।' राजा जब धर्म पर दृढ़ था तभी प्रजा भी धर्म-निरत थी।

राजा की तितिचा के माने यह नहीं हैं कि वह निर्वल हो। निर्वल की तितिचा का मूल्य ही क्या हो सकना है ? जो प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता वह त्याग क्या करेगा ? राजा में बाहुबल और आत्मवल दोनों का सामं जस्य होना चाहिए। इसी प्रकार शासन-प्रणाली में भी यह चाहिए। विना शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के आध्यात्मिक उन्नति कष्ट-साध्य ही नहीं, असंभव भो है। राम में हम आध्यात्मिक बल के साथ साथ पराक्रम भी देखते हैं। जिस रघुनंदन की मुखांबुज-श्री—

'प्रसन्नतां या न गताभिषेकतः तथा न मम्लौ वनवासदुःखतः ॥' उसी को हम महापराक्रमी रात्रण का दमन करते हुए देखते हैं। शासन-प्रणाली में जहाँ प्रजा की सुख-शांति का ध्यान रखा जाता है, वहाँ इस हिन-संपादन के लिये राजा के पास सैन्य-शक्ति के साथ साथ अर्थ-शक्ति भी चाहिए। यह अर्थ-शक्ति कर के ही द्वारा आ सकती है। परंतु इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि कर देना प्रजा को खटके नहीं। इस विषय में सूर्य का उदाहरण गोस्त्रामोजी राजाओं के सम्मुख रखते हैं। सूर्य किस समय श्रार कैसे पानी को पृथ्वी से खींच लेता है, यह कोई नहीं देख पाता, किन्तु उसका वर्षा ऋतु में चराचर स्टृष्टि के लाभ के लिये बरसना सब देखते हैं।

> 'बरखत हरखत लोग सब, करखत लखत न कोइ। तुलसी भूपति भानु सम, प्रजा-भाग-बस होइ॥'

राजा को इस रीति से कर उगाहना चाहिए कि प्रजा को उसका देना जान न पड़े—यह आजकल का 'इंडाइरेक्ट टैक्सेशन' है—और फिर कर-रूप में आए हुए इस धन को राजा अपने विलास में नहीं किंतु प्रजा की ही भलाई के लिये प्रकट रूप में व्यय करे। निस्संदेह ऐसी शासन-प्रणाली में प्रजा नितांत संतुष्ट रहेगी, जैसा कि हम राम-राज्य में देखते हैं। क्योंकि—

'सुप्रभु प्रजाहित लेहिं कर सामादिक श्रनुमान ।'

भोज्य पदार्थों का प्रहरा तो मुख करता है, किंतु पुष्ट होते हैं शरीर के सब अंग । राज्य-रूप शरीर का मुँह रस हैं। उसे भी प्रजारूप विभिन्न अंगों के पोषण के लिये ही कर-रूप भोजन लेना चाहिए—

> 'मुखिया मुख सों चाहिए खान-पान सों एक। पालइ पोषइ सकल श्राँग नुलसी सहित बिबेक ॥'

इन सब बातों का जहाँ पालन हो वह राम-राज्य है, जिसमें गोसाईंजी ने एकतंत्र के साथ प्रजातंत्र का समन्वय किया है श्रौर सुराज्य के साथ स्वराज्य का। इसी से वह हिंदू-जािन के स्मृतिपटल पर श्रीमट रूप से श्रंकित हो गया है।

#### १३. तत्त्व-साधन

भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक प्रवृत्ति, जिसका दर्शन हम व्यवहार-धर्म के इंतर्गत कर चुके हैं, इस भावना पर स्थित है कि सारी सृष्टि का उद्भव एक ही उद्गम से है, एक ही के अनेक रूप यह हश्यमान सृष्टि है और अनेकता के मूल में इसी एकता की अनुभूति हमारे अस्तित्व का साफल्य है। "एकं सद्विष्ठा बहुधा बदंति" यह बेदों ने उद्गीरित किया। इसी के सुर में अपना आलाप मिलाकर उपनिपदों ने तादात्म्य को अनुभूति का सबेग प्रवाह बहाया। इसी आलाप का स्वर-समाहार भगवद्गीता में हुआ। गोसाईंजी की छिति में भी इसकी गूँज सुनाई देती है। इनकी काव्यसरिता की—

'तरल तरंग-सुझंद बर हरत द्वैत-तरु-मूल । बैदिक लौकिक बिधि बिमल, लसत बिसद बर कुल ॥' यही कारण था कि सब जड़ चेतन सृष्टि को राममय मानकर प्रणाम करना उन्होंने आवश्यक समका—

'जड़ चेतन जग जीव जत, सकत राममय जानि ! बंदों सबके पद-कमल, सदा जोरि जुग पानि ॥' करण करण में, परमारण परमारण में वे राम की विद्यमानता का अनुभव करते थे । अपने लिये रहने का उपयुक्त स्थान पूछने पर वाल्मीिक ने राम से कहा था—

'पूछेहु मोहि कि रहहुँ कहुँ, मैं पूछत सकुचाउँ। जहुँ न होहु तहुँ देहुँ कहि, तुम्हिह देखाव उँ गर्ड ॥' यह विश्व-विस्तृत सृष्टि उस सूच्म का विराट् रूप है, अञ्यक्त का ञ्यक्त शरीर हैं—

> 'बिस्वरूप रघुबंसमनि, करह बचन-बिस्वासु । खोक कल्पना बेद कर, श्रंग श्रंग प्रति जासु ॥ ११

पद पाताल सीस श्रजधामा। श्रपर लोक श्रॅग श्रॅग बिस्नामा ॥
भृद्कुटि बिलास भयंकर काला। नयन दिवाकर कच घनमाला॥
जासु ब्रान श्रस्विनीकुमारा। निसि श्रह दिवस निमेष श्रपारा॥
स्रवन दिसा दस बेद बलानी। मास्त स्वांस निगम निज बानी॥
श्रघर लोग जम दसन कराला। माया हास बाहु दिगपाला॥
श्रानन श्रनल श्रंबुपति जीहा। उतपति पालन प्रलय समीहा॥
रोमराजि श्रधादस भारा। श्रस्थि सैल सरिता नस-जारा॥
उदर उद्वि श्रधगो जातना। जगमय प्रभु का बहु कलपना॥
श्रहंकार सिव बुद्धि श्रज, मन ससि चित्त महान।

श्रहकार । सन बुद्धि श्रज, मन सास । चत्त महान । मनुज बास चर-श्रचर-मय, रूप राम भगवान ॥

इसी दृष्टि से उसी सत् की प्रातिभासिक सत्ता होने के कारण संसार सत्य है, अन्यथा वह सर्वथा असत्य है। राम से अलग उसकी सत्ता ही नहीं है।

राम के बाहर उसकी श्रालग सत्ता समभाना श्राहान है, माया है, सीपी में चाँदी का भास होना है श्रीर सूर्य की किरणों में पानी का श्रम है—

'रजत सीप महँ भास जिमि, जथा भानु रिब बारि।' एक मात्र सत्तत्त्व राम हैं, वहीं सत्य हैं। उसके ऋतिरिक्त जो कुछ दिखाई देता हैं, वह सब माया हैं, भूठ हैं—

'गों गोचर जहूँ लग मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई ॥' राम की हो सत्यता से अज्ञान के कारण दृश्य संसार की अलग सत्ता सी जान पड़ती हैं—

'जासु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया॥' माया दो दृष्टि-कोणों से देखी जा सकती है। एक से वह बिद्या कहाती है त्रौर दूसरे से त्रबिद्या। एक त्रोर वह राम की शक्ति है जिससे वह सृष्टि की रचना करती है; दूसरी त्रोर वह प्रचंड शक्ति है जो जीव को भ्रम में डाले द्वाए रहती हैं— 'एक रचे जग गुन बस जाके। प्रभु प्रेरित निहं निज बल ताके॥
एक दुष्ट श्रतिसय बल रूपा। जा बस जीव परा भव-कूपा॥'
विनयपत्रिका में गोसाईं जो ने माया का यह देंध स्वरूप श्रीर भी
अच्छी तरह स्पष्ट किया है—

'केसव कहि न जाइ का कहिए ? देखत तव रचना बिचित्र श्रति समुक्ति मनहिं मन रहिए ॥ सून्य भोति पर चित्र, रंग नहिं, तनु बिनु लिखा चितेरे । घोए मिटै न मरे भीति-दुख पाइय यहि तनु हेरे ॥ रांबकर निकर बसे श्रति दारुन मकर रूप तेहि माहीं । बदनहोन सो प्रसे चराचर पान करन जे जाहीं ॥ कोउ कह सत्य, सूठ कह कोऊ, खगल प्रबल करि मानै । वुलसिदास परिहरे तीनि श्रम सो श्रापन पहिचाने ॥'

एक दृष्टि से देखने से माया स्य है, दूसरी दृष्टि से देखने से भूठ है। राम के साथ माया सत्य है, जीउ या सृष्टि के साथ भूठ है। परंतु उसे न सच कह सकते हैं, न भूठ, क्योंकि जब वह सच है तब अपने बल पर नहीं (निहं निज बल ताके), राम के बल पर (प्रभु प्रेरित)। साथ ही, वह भूठ भी नहीं, क्योंकि उसे राम का बल है और आपे चिक दृटि में वह अपना बल जीडों पर दिखाती है। सच-भूठ दोनों एक साथ कहना ठीक न होगा क्योंकि यह प्रत्यच्च विरोध प्रद्शित करता है। इसलिये शास्त्रों में इसे 'सदसद्विलच्चणा'—सत्य और भूठ दोनों से विलच्चण —कहा है। उपर के पद के अंतिम दो चरणों में यही बात गोसाईजी ने भी कही है।

गोसाईं जो के मायात्राद और जगद्गुर शंकराचार्यजी के माया-वाद में भेद दिखाई देता है। शंकराचार्यजी माया का अस्तित्व ही नहीं मानते, परंतु गोसाईं जी राम के बल पर उसका अस्तित्व मानते है। शंकर के लिये रचना भ्रम मात्र है, तुलसी के लिये वह एक तथ्य है। राम के अस्तित्व में उसका अस्तित्व है। वह शक्ति बीजरूप से राम में विद्यमान है और वही सृष्टि का मूल कारण है। बिना उसके ब्रह्म पर एकोऽहं बहु स्याम् का आरोप नहीं हो सकता। एक बार मिलान हो जाने पर फिर आगे के लिये सृष्टि का द्वार वही खुला रखती है। ब्रह्म में माया भी समाहित है, यद्यपि ब्रह्म से अलग उसकी सत्ता नहीं। उनकी कल्पना में सीता राम की शक्ति-रूप माया है। जगत् को राममय कहने से उनका तात्पर्य सीताराममय कहने से है। राम केवल—

'एक श्रतीह श्ररूप श्रनामा । श्रज सन्विदानंद पर धामा ॥' ही नहीं हैं, मायाधिपति भी हैं ।

'सोइ राम ब्यापक ब्रह्म भुवन-निकाय-पति माया धनी।' एकाध स्थल पर उन्होंने स्पष्ट भी कहा है—

'सीय राममय सब जग जानी। करौं प्रनाम जोरि जुग पानी॥'

रामः से ऋलग माया की सत्ता मानना ही सब बंधनों का कारण है। मनुष्य को बाँधनेवाला कर्म-सूत्र इसी से निकलता है। मनुष्य के जितने उलटे आचरण हैं सबका मूल कारण भिन्नता में अभिन्नता न देख सकना है। संसार में अपनी इस मूल-एकता का ज्ञान न रहने से ही प्रेम का अभाव होकर वैमनस्य का प्रकांड तांडव दिखाई दे रहा है। इसी से सब मोह मद मत्सर कोध का कारण यही अज्ञान है। यही लोगों को हिंसा की श्रोर प्रेरित करता है—

'जोइ प्रान सो देह है, प्रान देह नहिं दोय। तुजसी जो लिख पाइहै, सो निरदय नहिं होय॥'

माया श्रोर ब्रह्म की भिन्नता में जब श्रभिन्नता का ज्ञान हो जाता है तब यह बंधन स्वतः टूट जाता है। श्रज्ञान की श्रवस्था से ज्ञान की श्रवस्था में श्रान की श्रवस्था में श्राना ही मोच का मार्ग है। परंतु कहने में यह जितना सरल लगता है साधन में उतना ही कठिन है।

हमारे यहाँ मोच्च तक पहुँचने के तीन मार्ग माने गए हैं, कर्म-मार्ग, भिक्त-मार्ग और ज्ञान-मार्ग। समन्वित विचार-धारा के अनुसार, जिसके गोसाइँ नी प्रतिनिधि हैं, ये तीनों मार्ग अलग अलग नहीं बल्कि एक ही मोच्च मार्ग के अलग अलग मिलान हैं। साधारएतः भिक्त से उनका अभिप्राय कर्म, भिक्त और ज्ञान तीनों योगों के समन्वित रूप से है। लद्मिण को भक्ति-योग समभाते हुए वे अपना अभिमत संद्येप में यों देते हैं—

'धर्म ते विरित जोग ते ज्ञाना । ज्ञान मोचप्रद बेद बखाना ॥' धर्म से यहाँ श्रमिप्राय व्यवहार-धर्म या कर्म-मार्ग से हैं श्रौर जोग से भक्ति-योग से । श्रागे जो उन्होंने इसकी विस्तृत व्याख्या की हैं उससे यह प्रकट हैं—

'प्रथमहि बिप्र चरन म्राति प्रीती । निज निज घरम निरत स्नुति रीती ॥'

यह कर्म-योग है जो गोसाई जी के अनुसार मोच-मार्ग की प्राथ-मिक आवश्यकता है। कर्म से उन्होंने केवल यझ-याग का अर्थ नहीं लिया है। वह नित्य प्रित के व्यवहार-चेत्र के वृहद् यझ से संबंध रखता है। रामचरितमानस के रामादि पात्रों ने अपने कर्त्तव्य-मय जीवन से कर्मयोग का प्रत्यच्च उदाहरण प्रस्तुत किया किया है। बिना पहले सामा-जिक मर्यादा का पालन किए आभ्यंतरिक संयमों का निर्वाह नहीं हो सकता। आंतरिक संयम के लिये पहले बाह्य नियमन आवश्यक है। बिना इसके सब भिक्त और झान व्यर्थ जायगा—

'यहि कर फल पुनि बिषय-बिरागा। तब मम धर्म उपज अनुरागा।। स्वनादि क नव भक्ति दहाहीं। मम लीला रित अति मन माहीं।। संत चरन पंकज अति होमा। मन कम बचन भजत दह नेमा॥' यह भक्ति-योग हैं। भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होती हैं—

'गुरु पितु मातु बंधु पित देवा। सब मोहिं कहूँ जाने दृढ़ सेवा॥ मम गुन गावत पुलक सरीरा। गदगद गिरा नयन बह नीरा॥ काम ग्रादि मद दंभ न जाके। तात निरंतर बस मैं ताके॥'

मोत्त तो ज्ञान ही से प्राप्त होगी परंतु ज्ञान मिक्त के द्वारा ही प्राप्त किया जाना चाहिए। सीधे बिना भिक्त के सहकार के ज्ञान की प्राप्ति असंभव चाहे न हो, पर दुष्कर अवश्य है—'अवगुन सगुन दुइ ब्रह्म-सक्ष्पा'। ज्ञान अव्यय, निविकल्प, चिन्मय, मन और बुद्धि से अगम्य निगुंण रूप का होता है और भक्त भगवान के सगुण स्वक्ष्प को सम्मुख रखता है। विना हृद्य के सहकार के इंद्रियों को उनके विषयों से ऋलग कर ज्ञान-मार्ग पर चलना खङ्ग की धार पर चलना है—

'ज्ञान पंथ कृपान के धारा। परत खगेस होइ नहिं बारा॥' ज्ञान-मार्ग में सब रागात्मिका वृत्तियों का विरोध अपेत्तित है परंतु भिक्त-मार्ग में उनके लिये उन्मुक प्रवाह की व्यवस्था है, यद्यपि एक ही दिशा में; फिर भिक्त के बिना ज्ञान का छुछ भरोसा नहीं। क्योंकि यि वह रसना तक का ज्ञान हुआ तो वह भी और स्थूल रसों की तरह जिह्वा का एक रस ही होगा, जो दंभ की उत्पत्ति का कारण होगा। वाचक ज्ञानी से अज्ञानी लाख दर्जे अच्छा है क्योंकि वह समाज को विश्वंखल तो नहीं करता। वैसे तो रावण भी ज्ञानी था। जब उसके बंधु-पुत्रादि कुटुंबी जन रणकेत्र में वीरगित को प्राप्त हो गए—

'तव रावण बिबिध थिधि, समुमाई सब नारि। नस्वर रूप जगत सब, देखहु हृदय बिचारि॥'

परंतु उसका ज्ञान दूसरों को ही उपदेश देने के लिये था, उससे उसने स्वयं कोई लाभ न उठाया। सोता के रूप पर मोहित होकर वह उसे हर लाया था। एक बार ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी यह न समभ रखना चाहिए कि आगे के लिये अज्ञान के बंधन सर्वथा टूट हो गए हैं। जब तक कर्मा का कुछ भो फल भोगने को शेष है तब तक भविष्य के लिये बंधन-सूत्रों की-उत्पित्त की भावना बनी ही रहती है, यह गोसाईंजी का मत था—

'प्रभु माया बलवंत मवानी। जाहि न मोह कौन घस ज्ञानी॥'
लोमश ऋषि यद्यपि परम ज्ञानी थे फिर भी उनका मोह दूर न
हो पाया था। उनके बार बार निर्मुण ज्ञान का उपदेश देने पर भी जब
भुशुंडि ने निर्मुण मत की महत्ता स्त्रोकार न की और वह हठपूर्वक सगुण
मत का प्रतिपादन करता रहा तब वे कोध से उबल पड़े और उन्होंने उसे
कौत्रा हो जाने का शाप दे दिया। लोमश भी मोह से परिच्छन्न थे,
फिर चाहे वह ज्ञान का ही मोह क्यों न हो। भिक्त शुष्क ज्ञान से अधिक
महत्त्वपूर्ण है, इस बात पर गोसाईं जी ने बार बार जोर दिया है। अपने

इष्ट देव के सुंदर गुणों पर जब भक्त की दृष्टि ठहर जाती है तब अपनी वृत्तियों को अन्य विषयों से लपेटने में उसे विशेष प्रयन्न नहीं करना पड़ता, परंतु ज्ञानी को स्वयं अपने बल पर खड़ा होना होता है। राम के मुँह से गोसाईं जो ने भक्तों को जो नीचे लिखा आश्वासन दिलाया है वह इसी आधार पर—

#### 'भजहिं न मोहिं तिज सकल भरोसा।

करीं सदा तिनके रखवारी । जिमि बालकहिं राख महतारी ॥' शिशु की प्रत्येक किया को माता देखती रहती है, ऋोर उसे प्रत्येक विन्न से बचाती रहती है। परंतु बालक जब बड़ा हो जाता है ऋोर उसे स्वयं बोध होने लगता है तब माता उसके विषय में इतनी चिंता नहीं रखती।

भीरे भौड़ तनय सम ज्ञानी। बालक सुत सम दास प्रमानी॥ जनहिं मोर बल निज बल ताही। दुहुँ कहुँ काम फ्रोध रिपु श्राही॥ ग्यान, विराग, जोग विग्याना। ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना॥ माया भगति सुनहु तुम दोऊ। नारिबर्ग जानहिं सब कोऊ॥ मोह न नारि नारि के रूपा। प्रजािर यह रीति अनुपा॥'

कहकर भी गोसाईंजी ने भक्ति के इसी महत्त्व को दूसरे प्रकार से व्यक्त किया है। भक्ति को स्त्री इसिलये कहा है कि उसमें स्त्री की भाँति पूर्ण खात्म-समर्पण कर देना होता है और ज्ञान में खात्मानुभूति की खाव-श्यकता होती है। खात्म-समर्पण में मृदुलता और खात्मानुभूति में कठोरता है।

परंतु यह महत्त्व पारमार्थिक नहीं है, केवल लोकोपयोगिता को हिष्ट में रखने से हैं। जैसे व्यवहार-धर्म में गोसाई जी पारमार्थिक तत्त्व को नहीं भूलते वैसे ही तत्त्व-साधन में भी वे लोक की त्रोर हिष्ट रख कर चलते हैं। 'श्रांतरजामी' से 'बाहरजामी' को, राम से नाम को, ज्ञान से भिक्त को बड़ा कहने में यही रहस्य है और 'राम ते त्रिधिक राम कर दासा' कहने में भी यही बात है परंतु वास्तव में बाहरजामी इसी लिये बड़ा है कि वह 'श्रंतरजामी' तक पहुँचाने का साधन है। नाम का यही

महत्त्व है कि वह राम का ज्ञान कराता है, भिक्त का इसी में साफल्य है कि उससे ज्ञानोत्पादन होता है, राम के मार्ग में राम का दास हमारा आदर्श रहता है। वह बाल्यावस्था किस काम की जिसके बाद प्रौढ़ा-वस्था ही न आवे ? वह भिक्त भी किस काम की जो ज्ञान में परिएात न हो ? मोच्न-मार्ग में भिक्त-स्त्री से ज्ञान-पुरुष में परिवर्तित हुए बिना काम नहीं चल सकता। जब तक यह अवस्था नहीं आती तब तक मनुष्य काल के पाश से बच नहीं सकता। जब आत्म-विस्मृति के द्वारा आत्मा-नुमृति हो जाती है तभी काल के बंधन कर सकते हैं—

'कबहुँक दरसन संत के पारस मनी श्रतीत। नारी पलट सो नर भया लेत प्रसादी सीत॥' तुलसी रघुवर सेवतिहं, मिटिगो कालोकाल। नारी पलट सो नर भया, ऐसो दीन दयाल॥'

यदि ऐसा न हो तो 'सेन्य-सेवक भाव बिनु भव न तिरय उरगारि' का कोई अर्थ नहीं रह जाता । ऐसी भक्ति सेन्य-सेवक भाव हो सकती हैं परंतु उससे कोई तर नहीं सकता । बिल्कुल ही निरवलंबता का भाव न इहलोक के लिये हितकर है और न परलोक के लिये । "जनहिं मोर बल निज बल ताही" में 'निज बल' और 'मोर बल' एक ही वस्तु के द्योतक हैं । यदि भक्त इस भावना की ओर अपसर नहीं होता तो समभना चाहिए कि उसकी भक्ति, भक्ति नहीं बेगार है । 'पाएहु ज्ञान भगति निहं तजहीं' से स्पष्ट है कि ज्ञान भक्ति ही का फल है । फलागम के पीछे भी इसका साहचर्य्य गोसाईजी उसकी हढ़ अवस्थित के लिये आवश्यक समभते

गोसाईंजी की रचनाओं में पद पद पर इस बात का प्रमाण मिलता है कि उन्होंने भक्ति-योग से केवल प्रपत्ति-मार्ग त्रथवा शरणागित का त्रर्थ नहीं माना है। इस भाव के साथ साथ उनकी भक्ति में ज्ञान भी मिश्रित है, बल्कि यों कहना चाहिए कि उनकी भक्ति ज्ञान-गर्भित है। भक्तियोग पर एक पद में उन्होंने कहा है— 'रघुपति भगति करत कठिनाई।

कहत सुराम करनी श्रपार जाने सोइ जेहि बनि श्राई ॥'
यह रेत में से शक्कर को श्रलग करना है। इस कला में निपुराता प्राप्त करने के लिये चींटी बनना श्रावश्यक है।

> 'सकल दृश्य निज उर्र मेलि सोवै निद्रा तिज जोगी। सोइ हरिपद् श्रनुभवै परम सुख श्रतिशय द्वेत वियोगी।'

त्र्यार्त्त, त्र्यर्थार्थी, जिज्ञासु त्र्यौर ज्ञानी चार प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हुए गोसाई नी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि भगवान को ज्ञानी भक्त सबसे अधिक प्रिय लगता है—

'चहूँ चतुर कहँ नाम पियारा। ज्ञानी प्रभुहिं विशेष पियारा॥'
भक्ति सगुण से निर्गुण तक पहुँचाने का साधन है। परमात्मा की जो
भाया हमें बंधन में डाले हुए है वही हमारा उस बंधन से छुटकारा भी
करेगी। भगवान यद्यपि लीला के लिये भी निर्गुण से सगुण होते हैं तथापि
उस लीला में निष्ठुरता नहीं। उसमें हमारे त्राण का साधन विद्यमान है।
'नाम' और 'रूप' उपाधियाँ परमात्मा मानों हमारे प्रति दयालु होकर ही
धारण करता है। ये ही उपाधियाँ हमें सगुण से निर्गुण तक ले जाती हैं।
ये दुभाषियों का काम करती हैं। वे सगुण भाषा में हमें निर्गुण ज्ञान का
उपदेश देकर हमारे हृदय में उसकी परम अनुभूति कराती हैं—

'श्रगुन सगुन बिच नाम सुसाखी। उभय प्रबोधक चतुर सुसाखी॥' श्राँखों में सतत राम का रूप श्रीर जिड्डा पर निरंतर राम का नाम रखने से स्वतः हृदय में गिरा-गोतीत ब्रह्म को श्रनुभूति होती हैं—

'हिय निरगुन नयननि सगुन रसना नाम सुनाम।

मनहुँ पुरट संपुट बसत तुबसी बबित बबाम॥'

परंतु तादात्म्य की अनुभूति के किये यह आवश्यक है कि सगुण की यह सेवा निष्काम हो। जब तक मनुष्य पूर्ण रूप से इच्छारहित न हो जाय तब तक उसे मुक्ति नहीं मिल सकती—

'जहाँ राम तहँ काम निहं, जहाँ काम निहं राम। तुलसी कबहूँ होत निहं, रिब रजनी इक ठाम॥' भक्ति के फल की श्रोर थोड़ी सी भी दृष्टि जाने से उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। श्रर्थार्थी भक्त को गोसाईं जी ने बहुत नीचा स्थान दिया है। गोसाईं जी के हृदय में भक्ति की श्रनन्यता का प्रतीक चातक है—

> एक भरोसो एक बज, एक ग्रास विस्वास। एक राम घनस्याम कहँ चातक तुजसीदास॥'

किंतु लोग सममते हैं कि चातक को भी कुछ माँग है, कि परंपरा में वह स्वाती की बूँद की कामना से 'पी पी' पुकारता फिरता है। ऐसा चातक निष्काम भक्त की श्रेणी तक नहीं पहुँच सकता—

'माँगत डोलत है नहीं, तिज घर धनत न जात। तुलसी चातक भगत की, उगमा देत लजात ॥' यह बात ठीक है कि शिषय के प्रति जो खनन्यता विषयी की होतो है वही भक्त की खपने इष्ट के प्रति होनी चाहिए —

'कामिंह नारि पियारि जिमि. लोभिंहिं प्रिय जिमि दाम । तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिं राम ॥' परंतु उस प्रेम के साथ वासना-तृप्ति का लच्य न होना चाहिए ।

गोसाईंजी भी जिस चातक के प्रेम पर मोहित हैं उसे स्वातिबूँद की चाह नहीं। केवल प्रेम की प्यास है जो बढ़ती ही जाती है, बुभती नहीं—

> 'तुलर्सा के मत चातकहिं, केवल प्रेम-पियास। पियत स्वाति-जल जान जग, जाँचत बारह मास॥ चातक तुलसी के मते स्वातिहु पिए न पानि। प्रेम तृषा बाइत भली घटे घटेगी श्रानि॥'

यदि मुक्ति की भी कामना हो गई तो भक्ति का उद्देश्य नष्ट हो गया। भक्त की वह भावना होनी चाहिए जो भक्ति को अपना उद्देश्य अपने आप समकाती हैं—

'जिनके मन मगन भए हैं रस सगुन। तिनके लेखे कवन मुकति श्रगुन॥' ऐसा होने से मुक्ति अपने आप पोछे-पोछे लगी चलेगी— 'राम भजत सोइ सुक्ति गोसाई । श्रनइच्छत श्रावइ बरियाई॥

लोक-कल्याण की दृष्टि से सगुणोपासना के चेत्र में भिक्त का चरम उत्कर्ष अवतार-वाद की भावना में भिलता है। अवतार नाम और रूप की परम मनोहर और सुप्राह्य विभूति है, मुक्ति और आसिक्त का समन्वय है। राम के शील, उनकी शिक्त और उनके सौंदर्य में असत् के विरुद्ध सत् के बलों को प्रेरित करने की भगवान की पूर्ण होती हुई उस प्रतिज्ञा के दर्शन होते हैं जिसकी और गोसाईं जी ने गीता का अनुसरण करते हुए नीचे लिखो पंक्तियों में संकेत किया है।

'अब जब होइ घरम कै हानी। बाढ़िह श्रमुर श्रधम श्रभिमानी।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

तव तव प्रभु धरि विविध सरीरा । हरिह कृपानिधि सज्जन पीरा ॥"

श्रवतार की भावना के ही कारण मनुष्य के कायों में ईश्वर का हाथ दिखाई देता है, सत्प्रवृत्तियों के लिये दृढ़ श्राधार मिल जाता है, मनुष्यता का विकसित होकर इश्वरीय त्रिभूति में परिणत हो जाने का मार्ग खुल जाता है श्रीर दुःखवाद के श्रंधकार में पड़े हुए संसार पर मंगलाशा की ज्योति फैल जाती है जिससे उत्साहित होकर भक्त इहलोक तथा परलोक दोनों को एक हो युद्ध त्रेत्र में जय कर सकता है।

# १४. व्यक्तित्व

गोसाईंजी की त्राकृति कैसी थी, उनका रूप-रंग कैसा था, नाटे थे या लंब, हृष्ट-पुष्ट थे या दुर्बल, इसका हमें निरुचयपूर्वक कुछ भी ज्ञान नहीं है। "दयो मुकुल जन्म शरीर मुंदर हेतु जो फल चारि को" के आधार पर उनके शरीर की सुंदर और सुडौल रचना हमने मानी है। परंतु यह भी हो सकता है कि गोसाईंजी अपने शरीर को सुंदर इसलिये सम-भते रहे हों कि वह धर्म-अर्थ-काम-मोच चारों फलों का साधन था। उनके जो चित्र छपते हैं उनसे भी हमारा ज्ञान नहीं बढ़ सकता, क्योंकि . उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। श्रब तक उनके दो चित्र मिले हैं। एक गंगाराम ज्योतिषोजी के उत्तराधिकारियों के यहाँ प्रह्लाद्घाट (काशी)पर है श्रौर दूसरा स्वर्गीय पंडा विंध्येश्वरीप्रसादजी के घर पर जो श्रम्सी (काशी) पर गोसाईंजी के अखाड़े के पास है। ये दोनों चित्र एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते, यद्यपि दोनों वृद्धावस्था के ही जान पड़ते हैं। एक में वे बहुत दुर्बल दिखलाए गए हैं और दूसरे में बहुत स्थूल। आकृति में भी बहुत भेद है। ऋस्सीवाला चित्र डा० प्रिऋर्सन के प्रयत्न से पहले पहल खड्गिवलास प्रेम बाँकीपुर से प्रकाशित रामायण में छपा था । इस चित्र का कोई भी पुावृत्त नहीं ज्ञात है। कुछ लोग इस चित्र को सुंदर मानते हैं, किस दृष्टि से, सो नहीं कहा जा सकता। यदि भारी भरकम शरीर होना सुंदरता का एक मात्र लच्चण हो तो यह चित्र भी गोसाईंजो को संदर प्रमाणित कर सकता है।

प्रह्लाद्घाटवाले चित्र के लिये कहा जाता है कि यह वही चित्र हैं जिसे जहाँगीर ने उतरवाया था। प्रह्लाद्घाट पर के तुलसीदासजी के अखाड़े के उत्साही अधिकारी पंडित रणछोड़ व्यास ने इसी चित्र के आधार पर गोसाईंजी की एक संगमरमर की मूर्ति बनवाकर स्थापित की है। इस चित्र के विषय में यह भी प्रसिद्ध है कि यह उस समय का

है जब गोसाईंजी बाहु-पीड़ा से प्रस्त थे। इसी लिये इसमें एक हाथ पतला दिखाया गया है। नागरी-प्रचारिणी सभा से गोसाईंजी का जो चित्र प्रकाशित हुआ है वह इससे मिलता-जुलता है। परंतु उसमें दोनों हाथ पतले बनाए गए हैं। संभवतः प्रतिलिपिकारों ने एक हाथ को दूसरे से पतला रखना मूल चित्रकार की असावधानी समभा हो। आजकल विद्वानों का मत इसी को असली स्त्रीकार करने की ओर है। जब तक इसके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिलते तब तक हमारी भी प्रवृत्ति इसी को प्रमाणिक मानने की होती है। तप और वार्धक्य से चीण होने पर भी गोसाईंजी इस चित्र में संदुर दिखाई देते हैं।

गोसाईंजी की बाहरी रूपाकृति के विषय में चाहे हमारी धारणा अनिश्चय में फँसी हो परंतु उनके वास्तविक व्यक्तित्व के विषय में अति-रचय का कोई स्थान नहीं। उनका हृदय एक खुली पुस्तक है। उनकी रचनाओं के द्वारा हम उनके हृदय में प्रवेश कर उनके व्यक्तित्व के उस रहस्यमय आकर्षण को समम्म सकते हैं जिसके द्वारा आज हिंदुओं की ही नहीं मनुष्य-मात्र की श्रद्धा और भक्ति उनकी ओर खिची जा रही है।

वे प्रकृति के सरल थे और शील के आगार थे। उनका शील, जिसकी आभा से रामचिरतमानस भी अभिमंडित है, बाहरी शिष्टाचार मात्र नहीं है। वह उनके अस्तित्व का अभिनाश है, उनके हृदय का विभव है। राम के गुणों ने उनके हृदय में बैठकर सब दुर्गुणों और सांसारिक वक्रता के लिये अर्गला लगा दी थी। वैर और विरोध से वे दूर रहते थे। 'राम के गुलामन की रीति, प्रीत स्थी सब, सब सों सनेह, सबही को सनमानिए।' प्राणिमात्र से उनके हृदय का लगाव था और सभी के हित-साधन

प्राणिमात्र से उनके हृदय का लगाव था और सभी के हित-साधन को वे लच्य में रखते थे। यही कारण है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े के घर में भी उनकी वाणी की गूँज सुनाई देती है। बाइबिल को छोड़कर रामचरितमानस के समान सर्विषय संसार में कदाचित् ही कोई दूसरा ग्रंथ हो। वह भी इसी लिये कि उसे गोसाईंजी ने सबके लिये सदा के लिये लिखा है। 'राममय' होने के कारण सबको वे सम दृष्टि से देखते थे। इसी सम दृष्टि में उनकी सिह्मणुता और चमाशीलता का भी रहस्य छिपा हुया है। जब वे किसी अवस्था में भेद ही नहीं समफते थे तब किसी के उन्हें बुरा कहने पर वे बुरा भी कैसे मान सकते थे ? उनका जीवनोद्देश्य ही था—

> 'सील गहनि सबकी सहनि, कहनि हीय, मुख राम । तुलसी रहिए यहि रहनि, संत जनन को काम ॥'

इसका उन्होंने जीवन में भली भाँति निर्वाह किया। वे उस अव-स्था से बहुत ऊँचे उठ गए थे, जहाँ भले और बुरे का भेद लोगों को चंचल कर देता है। कोई उनकी प्रशंसा करे अथवा निंदा इससे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता था। उन्होंने अपने निंदकों को उद्देश्य करके स्वयं कहा है—

'धूत कही, श्रवधूत कही, रजपूत कही, जोलहा कही को । काहू की बेटी सों बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगार न सोऊ॥ तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रूचे सो कहै कछ कोऊ। माँगिके खैबो, मसीत को सोइबो, लैबे को एक न दैबे को दोऊ॥ कोऊ कहै करत कुसाज दगाबाज बड़ो, बोऊ कहै राम को गुलाम खरो खूब है। साधु जाने महाक्षाधुखल जाने महाखल, बानी सूठी साँची कोटि उठत हबूब है। चहत न काहु सों, कहत न काहु को कछु सबकी सहत उर श्रवर न ऊब है। तुलसी को भलो पोच हाय रखनाथ ही के, राम की भगति सूमि मेरी मित दूब है।

साधु-संतों का भला बुरा कहने से निश्चय ही लोग श्रपनी ही वास्तविकता का परिचय देते हैं—

'साधु कहै महासाधु खल कहै महाखल'

उससे संतों का कुछ बन या बिगड़ नहीं सकता। इसी से किसी निंदक की उन्होंने बुराई नहीं चाही। उनकी यही सिह्ष्णुता भिन्न भिन्न विरोधी धर्म-संप्रदायों के सामंजस्य-विधान में प्रतिफिलित हुई। उनके प्रंथों से यह बात स्पष्ट ही है कि वे स्मार्त वैष्ण्य थे। इसके साथ मध्याह-व्यापिनी रामनजमी को उनके रामचिरतमानस के प्रारंभ करने से यह बात खोर भी पुष्ट हो जाती है, क्योंकि स्मार्त वैष्ण्य ही मध्याह में रामनजमी मानते हैं। साधारण मत से उदयकाल में रामनजमी मानी जाती है। स्वयं वैष्णिव होते हुए भी उन्होंने शैवों की निंदा नहीं की, बल्कि शिव और विष्णु दोनों की समानता का प्रतिपादन किया। वैष्णुवों और शैवों का विरोध उन्हें अच्छा नहीं लगा। इस वैर को मिटाने के लिये उन्होंने शिव को राम का अनन्य भक्त और राम को शिव का उपासक बनाया। उनके राम ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि—'शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव-द्रोही मम दास' दोनों नग्क के भागी हैं। जो एक का विरोधी हो वह दूसरे का भक्त नहीं हो सकता। राम-भक्त का यह लक्ष्ण है कि वह शिव का भी सेवक हो।

''बितु छुल विश्वनाथ-पद्-नेहू । राम भगत कर लच्छन एहू ।''

एक कथानक तो उनको जैनों श्रोर हिंदुश्रों के वीच भी सामं-जस्य स्थापित करता सा दिखाता है। हिंदुश्रों के तो किसी भी देवता की उपासना को श्रथश किसो भो संप्रदाय को उन्होंने श्रपने सामंजस्य-विधान के बाहर नहीं छोड़ा है। शिनयपित्रका में उन्होंने गएोश, सूर्य श्रादि प्रत्येक देवता की बंदना की है। यदि किसी मत से उनकी सामं-जस्य-बुद्धि का विरोध हुआ तो वह वाम-मार्ग से। वह भी इसिलिये कि वाम-मार्ग उन्हें समाज की मर्यादा का उल्लंबन करता हुआ दिखाई दिया—

'तिजि श्रुति पंथ वाम पथ चरहीं। वंचक बिरचि भेष जरा घरहीं॥'
'कौल काम बस कृषिन बिम्र्डा।'
'जीवत शव समान से प्राणी॥'

इसी प्रकार भूत-प्रेत-पूजा को भी वे घृणा की दृष्टि से देखते थे। उनके मत में भूत-प्रेत-पूजकों को बहुत नीच गित मिलती है। बात यह है कि जो व्यक्ति जिसकी उपासना करता है उसी तक उसकी गित होती है। इसी लिये गीता में कहा है —

'श्रद्धामयोड्यं पुरुषः यो यच्छ्दः स एव सः।' अपने से ऊपरवालों की पूजा करने में ता कोई अर्थ है, उससे किसी सीमा तक उचरण ही होगा, अधःपात नहीं। परंतु जो लोग मनुष्यों से. भी पतित भूत-प्रेतों की पूजा करते हैं उनका अधःपात निश्चित हैं। इसी लिये भरत काशल्या के पास अपनी निर्दोषिता दिखलाने के लिये सौगंध खाते हुए कहते हैं—

'जे परिहरि हरिहर चरन, भजहिं भूत गन घोर। तिन्ह कै गति मोहि देड बिधि, जो जननी मत मोर ॥' ऋंध-विश्वासों को पाखंड की वृद्धि में सहायक उपादान समम्मकर वे उनकी निंदा करते हैं—

लही श्राँखि कब शाँवरे, बाँक पूत कब ब्याय।

कब कोड़ी काया लही, जग बहराइच जाय॥

हाँ, यदि श्रंध-ित्रद्वास सात्त्विक वृत्ति के परिपोषक हों तो वे उन्हें हानिकर नहीं समक्तते। सात्त्विक वृत्ति के साथ विश्वास के संयोग से वे
सब कुछ संभव समक्तते हैं। इसी लिये उन्होंने विणक् कमलभव को यह
उपदेश दिया था कि यदि किसी ऊँचे पेड़ के नीचे त्रिशूल खड़ा कर पेड़
पर से उस पर कूद जाओ तो अवश्य तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे।
यदि कोई कहे कि राम नाम के प्रभाव से पत्थर पर कमल उग आया
तो वे उसे सही स्वीकार करने में आनाकानी न करेंगे—'राम प्रताप
सही जो कहैं कोउ सिला सरोरुह जाम्यो।' परंतु राम की करामात छोड़कर जब जहाँगीर ने उनसे अपनी करामात दिखाने को कहा तो उन्होंने
साफ कह दिया कि यह बात कुठ है कि मुक्तमें कोई करामात है। राम
नाम के सिवाय मैं और कोई चमत्कार नहीं जानता—

'कही फूठ बात, एक राम पहिचानिए'—( प्रियदास )
क्योंकि जीवित सनुष्य के साथ श्रंध-विश्वास के संयोग से पाखंड की
यृद्धि होती है जिसके विरुद्ध गोसाईंजी जन्म भर लड़ते रहे। अवतारवाद में भी, जो गोसाईंजी के सिद्धांतों का प्रधान श्राधार-स्तंभ है, मनुष्य
को ही पूजा होती है सही, किंतु वह ईश्वरत्व के लिये किसी व्यक्ति की
श्रोर से दंभ-पूर्ण दावा नहीं है। प्रत्युत मरण पर्यंत न्यायानुकूल व्यतीत
किए गए जीवन के महत्व की समाज की श्रोर से श्रद्धामय स्वीकृति है।
वह एक पुरस्कार है जो व्यक्ति को नहीं, उसकी स्मृति को ही मिल सकता

है। उसका उपभोग करने के लिये व्यक्ति नहीं रहता, केवल उसका व्यक्तित्व रह जाता है। भक्ति के त्रावेश में इस सिद्धांत को भूलकर कहीं कहीं गोसाईजी राम के मँह से ईश्वरत्व का दावा करा गए हैं। भक्ति का यह ब्रावेश केवल इसलिये चम्य कहा जा सकता है कि यह प्राकृत जन का गुए।-गान नहीं है, इतिहास नहीं है; वरन् युगों पीछे उन्हें समाज के द्वारा ईश्वरत्व मिल जाने के बाद एक भक्त की भावना है। इसी बात से राम . एक दंभी राजा श्रौर तुलसीदास उनके चाटुकार कहे जाने से बच जाते हैं।

त्रपने प्रभु को जहाँ गोसाईंजी अधिक से भी अधिक महत्व देते

हैं, वहाँ अपने लिये वे छोटे से छोटा स्थान ढुँढ़ते हैं।

विनय के तो वे मानों अवतार ही थे। देंभ उन्हें छू भी नहीं गया था। किस प्रकार छोटी अवस्था में वे घर घर दुकड़े माँगते फिरते थे, यह कहने में उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ-

'बारे तें ललात बिललात द्वारे द्वारे दीन

जानत हों चारि फल चारिही चनक को।'

अपने प्रभु के सामने बार बार अपनी दीनता का वर्णन करते वे थकते ही नहीं थे। उत्कट कवि होते हुए भी वे अपनी गिनती कवियों में नहीं करते थे---

'किब न होडें नहिं चतुर प्रबीना। सकल कला सब विद्या हीना॥ कबित बिबेक एक नहिं मोरे। सत्य कहउँ लिखि कागद कोरे॥' नम्रता के कारण वे अपने आपको सबसे निकम्मा समभते थे। बुरे लोगों में अपनी गिनती वे सबसे पहले करते हैं—

'बंचक भगत कहाइ राम के। किंकर कंचन कोइ काम के॥ तिन महँ प्रथम रेख जरा मोरी । धिरा धरमध्वज धँधरक घोरी ॥' परंतु क्या कभी वास्तविक हीन व्यक्ति के हृदय में अपनी लघुता का इतना गहन और विशद अनुभव हो सकता है और जिसे यह अनुभव हो जाय वह क्या कभी लघु रह सकता है ? इस 'लघुत्व' के सामने सारी महत्ता वार देने योग्य है।

परंतु यह सहिष्णुता, चमाशीलता और विनय व्यक्तिगत साधना-१२

चेत्र के अंतर्गत हैं। जहाँ समाज की मर्यादा के भंग होने का प्रश्न आता वहीं गोसाईं जी उसे त्याग देते थे। वहाँ फिर वे 'शठे शाठ्यं' की नीति का अवलंबन उचित समभते थे। 'कतहुँ सुधाइहु ते बड़ दोस्' कहकर उन्होंने इसी व्यावहारिक चातुर्य्य का अनुमोदन किया है। व्यक्तिगत साधना के चेद्र में पाखंड फैलाकर जो लोग सामाजिक व्यतिक्रम का उपक्रम करते हैं उन्हें वे चमा नहीं कर सके। अलख को लखनेवालों के लिये उनके पास उपयुक्त संबोधन 'नीच' ही था—

'तुलसी श्रलखिं का लखें, राम नाम जपु नीच।' उनकी विनय श्रीर लघुता की भावना ऐसी भी नहीं थी कि उनको पौरुष्य गुणों से दूर रखकर श्रात्म-सम्मान-रहित बिल्कुल चाटुकार बना देती। संसार की कोई भी शिक्त उनको उस श्रवस्था में न डाल सकती जिसमें मनुष्य कहने लगता है—'हमहुँ कहब श्रव ठकुरसोहाती'। इसके विपरीत 'पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं' का उनको गहरा श्रवम्भव हुश्रा था। भारत श्रीर भारतीय संस्कृति का, रामायण को वे जिसका संकृतित संस्करण समस्ते थे, उन्हें श्रीचित्यपूर्ण गर्व था। इसी संस्कृति ने भारत को श्रवणी बनाया था—

'रामायण सिख श्रनुहरत जग मौ भारत रीति।' विलासितामय विदेशी संस्कृति के अनुकरण में स्पर्धा दिखाते हुए प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य की अवहेलना करनेवाले भारतीय राजाओं के ऊपर उन्हें बड़ा तरस आता था। इसी लिये उन्हें जंगलियों और गँवारों में गिनते थे—

'गोंड गाँवार नृपाल महि जवन महा महिपाल।

साम न दाम न भेद किल केवल दंड कराल ॥'
फारसी के हिंदू लेखकों का तो कहना ही क्या है ? वे तो समर में काम
आए हुए हिंदू वीरों को जहन्नुम में पहुँचाते ही थे, संस्कृत कवियों में
भी आत्म-सम्मान नहीं रह गया था। रसगंगाधरकार पंडितराज जगआथ सरीखे आत्मरलाधी संस्कृत किव भी—

'दिल्ली-वल्लभ-पाणि-पल्लव-तले नीतं नवीनं वयः।'

कहकर ऋपने को ऋतार्थ समभ रहे थे, तथा-

दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा मनोरथान् प्रियतुं समर्थः ' कहकर दिल्लीश्वर की जगदीश्वर से तुलना करके चादुकारिता की हद कर रहे थे। किंतु ऐसे समय में गोसाईंजी ने—

'कीन्हें प्राकृत जन गुन-गाना । सिर धुनि गिरा लागि पद्यिताना ।' को सदैव ध्यान में रखा, यह उनकी स्वातंत्र्य-प्रिय प्रकृति का परिचायक हैं। जिस समय भारत को विदेशियों ने चारों श्रोर से बेड़ियों से जकड़ रखा था उस समय भी उन्होंने स्वातंत्र्य की त्रोर जो त्रभिरुचि दिखाई वह ऋत्यंत ऋभिनंदनीय है। शरीर से ऋकवर, जहाँगीर श्रीर शाहजहाँ के राज्य में रहने पर भी उन्होंने ऋपने लिये ऋपना एक स्वतंत्र मंडल स्थापित किया और वे कल्पना से इसी राम-राज्य में सदा विचरण करते रहे जो हिंदू जाति की स्मृति में न्याय श्रोर सुख-समृद्धि की इति-मर्यादा के रूप में श्रंकित है। रास के श्रातिरिक्त किसी को राजा मानने को वे तैयार न थे। वे निःस्पृह व्यक्ति थे। लोभ से वे कोसों दूर थे। न किसी के मान को चाहते थे और न दान को। जहाँगीर ने उन्हें 'धन धरती' देनी चाही परंतु वे पंडितराज जगन्नाथ की तरह राजा बादशाहों की कृपा के भूखे तो थे ही नहीं जो स्वीकार कर लेते। किसी के सामने हाथ फैलाकर वे राम के दासत्व का अपमान नहीं करना चाहते थे। राम के आश्रय से विकास पाकर गोसाईँजी का व्यक्तित्व हिंदू जाति के व्यक्तित्व में मिल गया जिससे हिंदू जाति को वह संयत वज्रशक्ति प्राप्त हुई कि कई भयङ्कर त्र्याघातों को सहते हुए भी त्र्याज उन्नतमस्तक होकर वह त्र्यपने स्था<mark>न पर</mark> अचल स्थित है। जो उसे नवाते आता है उसी को अंत में नमित होकर उसके चरणों पर बैठ जाना पड़ता है। जो आरंभ में अपने आपको विजयी समभता है वह अंत में अपने को विजित पाता है।

परंतु अपने व्यक्तित्व के विस्तार से हिंदू जाति और संस्कृति की रत्ता का अव्यर्थ विधान करके गोसाईंजी ने मानवजाति के एक अंश-विशेष का ही उपकार नहीं किया, प्रत्युत सारी मानवजाति का हितसा- धन किया है, क्योंकि वास्तव में एक जाति-विशेष के बीच विकसित होने पर भी हिंदू संस्कृति सार्वभीम उपयोग की वस्तु है। सारे विश्व को अपनाकर वह सारे विश्व को वस्तु हो गई है। उसे संकृचित अर्थ में हिंदू कहना उसके महदुदेश्य को न सममना है। वह अविरोध के सिद्धांत पर अवस्थित है। भारतीय संस्कृति की रच्चा में सारी मानव-जाति की रच्चा है। असीम आध्यात्मिक विनय और अनवच आधिभौतिक अवज्ञा, ये भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ हैं जिन्हें अपने जीवन में चरितार्थ कर गोसाईंजी ने विश्वबंधुत्व के बीज का वपन करके विश्वात्मा के उद्देश्य की सफलता का मार्ग निर्धारित किया है।

#### १५. अवसान

गोसाईं जी की मृत्यु के विषय में कुछ मत-भेद हैं। उनकी रच-नात्रों से पता चलता है कि उनके समय में काशी में प्लेग हुत्रा था। काशी में इस महामारी का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है— 'शंकर सहर सर नरनारि वारिचर, विकल सकल महामारी माँजा भई है। उछरत, उतरात, हहरात, मिर जात, भभिर भगात जल थल मीसुमई है॥'

वेगीमाधवदास ने लिखा है कि जिस समय प्लेग हुन्त्रा था उस समय मीन का शनैश्चर उत्तर ही रहा था—

'उतर सनीचर मीन, मरी परी कासी पुरी।' गोसाईंजी की निम्नलिखित पंक्ति से भी इसी बात की पुष्टि होती जान पड़ती हैं—

'एक तो कराल किलकाल सूल मूल तामें, कोइ में की खाज सनीचरी है मीन की ।' गोसाईंजी के जीवन-काल में दो बार मीन का शनैश्चर पड़ा था। एक सं० १६४० से १६४२ तक और दूसरे सं० १६६६ से १६७१ तक। वेग्गी-माधवदास ने जिस स्थान पर इसका उल्लेख किया है, उसके समयातु-क्रम से यिद देखा जाय तो यह घटना सं० १६४२ की ठहरेगी। परंतु ऐसा मानने से इतिहास से भी विरोध पड़ेगा और गोसाईंजी के कथन से भी। यह इतिहास-सिद्ध बात है कि भारत में प्लेग पहले पहल जहाँ-गीर के समय में हुआ था। जहाँगीर सं० १६६२ में गही पर वैठा था। दूसरे गोसाईंजी ने स्वयं कहा है कि—

> 'बीसी बिस्वनाथ की बिषाद बड़ो बारानसी, बुसिए न ऐसी गति शंकर सहर की ।'

तथा--

'श्रपनी बीसी भ्रापने पुरिह लगायो हाय । केहि बिधि बिनती बिस्व की करौं बिस्व के नाथ ॥'

इन पंक्तियों से सिद्ध होता है कि मीन के शनैश्चर के साथ साथ उस समय रुद्रबीसी भी चल रही थी। ज्योतिष की गणना से रुद्रबीसी सं० १६६५ से १६८५ तक थी। अतएव यह परिगाम निकलता है कि सं० १६७१ में ही काशी में प्लेग हुआ होगा, क्योंकि उस समय मीन के शनैश्चर और रुद्रबीसी दोनों एक साथ ठहरते हैं। यह ठीक भी मालूम पड़ता है। इसके थोड़े ही समय पीछे संवत् १६७२-७३ में पंजाब में श्रौर सं० १६७४-७५ में त्रागरे में प्लेग का प्रकोप हुत्रा जिसका स्वयं जहाँगीर ने ऋपने म्रंथ तुजुक जहाँगीरी में वर्णन किया है। प्रतिदिन सैकड़ों ऋादमी मर जाते थे। जिस घर में शुरू हो जाता था वह स्वाहा ही हो जाता था। लोग घरबार छोड़कर भाग रहे थे, मुदौँ को जलाना या दफनाना तो रहा ऋलग, लोग जीवित रोगियों के पास भी न जाते थे। काशी में भी महामारी का ऐसा ही भयंकर प्रकोप हुआ था, यह गोसाईंजी के वर्णन से जान पड़ता है। इस रोग के शमन के लिये गोसाईजी ने राम-चंद्रजी, शिवजी, हनुमानजी आदि देवताओं की प्रार्थना की है। कुछ लोगों का विचार है कि गोसाईंजी को भी प्लेग हो गया था और उसी रोग से उन्होंने प्राण विसर्जन किए। परंतु उनके जो कवित्त इस मत के समर्थन में प्रस्तुत किए जाते हैं, उनसे यह प्रमाणित होता है कि गोसा-इँजी को प्लेग न होकर कोई दूसरा ही रोग हुआ था।उनको बहुत जोर का बाहु-शूल हुआ था। संभवतः यह वेदना बाई भुजा पर हुई थी, क्योंकि गोसाईजी ने कहा है-

> 'बेदन कुभाँति सही न जाति राति दिन, सोई बाँह गही जो गही समीर डावरे।'

वायुपुत्र हतुमान ने जो वाँह पकड़ी थी उसी में पीड़ा थी। प्रायः बाँह पकड़नेवाला दाहिने हाथ से बाँह पकड़ता है और दूसरे आदमी की बाई ही भुजा पकड़ने में सुबीता होता है। प्लेग का रोगी तो तीन ही चार दिन में मर जाता है परंतु इनको यह वेदना कई दिन तक रही—

> 'एते दिन तक रही पीर तुजसी के बाहु की ।' उस घोर पीड़ा से त्राण पाने के लिये इन्होंने हनुमानबाहुक की

रचना की । बहुत विनय करने पर भी इन्हें कुछ त्राराम न हुत्रा । रोग बढ़ता ही गया । उसने दूसरा रूप धारण किया । सारे शरीर पर वल-तोड़ के से फोड़े निकल त्राए त्रौर प्रत्येक त्रंग दुखने लगा— 'पॉय-पीर, पेट-पीर, बाहु-पीर, मुँह-पीर, जर जर सकल सरीर पीर मई है।

+ + + + +

श्रसन बसन हीन बिषम बिषाद जीन, देखि दीन दूबरों करें न हाय हाय को ? तुजसी श्रनाथ सों सनाथ रघुनाथ कियो, दियो सीज सिंधु श्रापने सुभाय को ॥ नीच यहि बीच पित पाइ भरुश्राइ गो, बिहाय प्रभु भजन बचन मन काय को। तातें तनु पेषियत घोर बरतोर मिस, फूटि फूटि निकसत जोन राम राय को ॥'

यहाँ तक पीड़ा बढ़ी कि गोसाईंजी के लिये जीवन भार-स्वरूप हो गया। मरने से वे डरते नहीं थे, परंतु इस प्रकार फीखते हुए दिन बिताना उन्हें अच्छा न लगता था इसलिये उन्होंने विश्वनाथजी से विनय की—

'श्रिधिभूत बेदन बिषम होत भूतनाथ, तुलसी बिकल पाहि पचत कुपीर हों। मारिए तो श्रनायास कासीबास खास फल, ज्याइए तो कृपा करि निरुज सरीर हों॥'

परंतु जब वे सब देवतात्रों की प्रार्थना करके थक गए और कुछ भी फल न हुआ तब उन्होंने भी यह सोचकर संतोष किया और मौन हो रहे कि—

> 'तुम तें कहा न होय, हा हा ! सो बुक्तेये मोहि हों हूँ रहीं मौन ही, बयो सोइ लुनिए।'

परंतु उनकी प्रार्थना व्यर्थ न गई, यद्यपि उसका फल जरा देर से मिला और हनुमानजी ने द्रवित होकर उनको आराम कर दिया— 'बायो हुतो तुबसी कुरोग राँड राकसनि,

केसरीकिसोर राखे बीर बरियाई है।'

त्रातएव यह निश्चय है कि गोसाईंजी की मृत्यु प्लेग से नहीं हुई। काशी में पहली बार के प्लेग के नौ वर्ष बाद सं० १६८० तक वे जीवित रहे श्रौर इसी साल श्रसी गंगा के तट पर उनकी मृत्यु हो गई। किस रोग से उनका प्राणांत हुश्रा, यह नहीं माल्म है। वेणीमाधवदास ने इनकी मृत्यु का समय इस प्रकार दिया है—

> 'संबत् सोरह सौ श्रसी श्रसी गंग के तीर। श्रावण श्यामा तीज शनि तुलसी तज्यौ शरीर॥'

परंपरा से भी लोगों की जबान पर यह दोहा बहुत काल से चला आता था। परंतु उसमें तीसरे चरण में 'श्रावण श्यामा तीज शिन' न होकर 'श्रावण श्रुक्ता सप्तमी' था। घाघ की घरेलू कहावतों ने लोगों की स्मृति में श्रावण के साथ श्रुक्ता सप्तमी का अभिन्न संबंध स्थापित कर दिया है। इसी से संभवतः मूल दोहे में स्वतः यह परिवर्तन हो गया। इसमें तो संदेह नहीं कि गोस्वामीजी की पुण्यतिथि श्रावण श्रुक्ता सप्तमी न होकर श्यामा तीज ही है। इसी तिथि को गोसाईंजी के मित्र टोडर के वंशज चौधरी श्री लालबहादुरसिंह के यहाँ भी गोसाईंजी के नाम से ब्राह्मण को एक सीधा दिया जाता है। यह प्रधा उनके वंश में परंपरा से चली आई है। वेणीमाधवदास ने तिथि के साथ में वार भी दे दिया है जिससे इस तिथि की ज्योतिष की गणना से भी जाँच की जा सकती है। उस जाँच से भी यह ठीक ही ठहरती है। स्पष्ट मान से गणित करने पर यह तिथि शनिवार श्रॅगरेजी तारीख ५ जुलाई १६२३ को १६ दं १३ पल निकली है।

यद्यपि गोसाईं जी को शरीर त्याग किए हुए तीन सौ से अधिक वर्ष हो गए हैं, तथापि अपने यशरूपी शरीर से वे अब भी जीवित हैं—

> 'जर्यति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः। नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्॥'

चाहे जिस संबंध में गोसाईं तुलसीदासजी का नाम लिया जाय व स्वतः ही चमक उठता है। जब तक एक भी हिंदू इस पृथ्वीतल पर रहेगा तब तक वे और उनकी रचनाएँ अमर रहेंगी।

## परिशिष्ट (१)

गोस्वामीजी का जीवन-चिरत उनके शिष्य महानुभाव महात्मा रघुवरदासजी ने लिखा है। इस यंथ का नाम 'तुलसी-चिरत' है। यह बड़ा ही बृहत् यंथ है। इसके मुख्य चार खंड हैं—(१) अवध, (२) काशी, (३) नर्मदा और (४) मथुरा; इनमें भी अनेक उपखंड हैं। इस यंथ की छंद-संख्या इस प्रकार लिखो हुई है—'चौ०—एक लाख तेंतीस हजारा। नौ सै वासठ छंद उदारा।' यह यंथ महाभारत से कम नहीं है। इसमें गोस्वामीजी के जीवन-चिरत-विषयक नित्य-प्रति के मुख्य-मुख्य बृत्तांत लिखे हुए हैं। इसकी किवता अत्यंत मथुर, सरल और मनोरंजक है। यह कहने में अत्युक्ति नहीं होगी कि गोस्वामीजी के प्रिय शिष्य महात्मा रघुवरदासजी-विरचित इस आदरणीय यंथ की किवता श्रीरामचिरत-मानस के टक्कर की है और यह 'तुलसी-चिरत' बड़े महत्त्व का यंथ है। इससे प्राचीन समय की सभी वातों का विशेष परिज्ञान होता है। इस माननीय बृहत् यंथ के 'अवध खंड' में लिखा है कि जब श्रीगोस्वामीजी घर से विरक्त होकर निकले तो रास्ते में रघुनाथ नामक एक पंडित से भेंट हुई और गोस्वामीजी ने उनसे अपना सब बृत्तांत कहा—

### गोस्वामीजी का वचन

### चौपाई

काल अतीत यसुन तरनी के। रोदन करत चलेहुँ सुख फीके॥ हिय विराग तिय अपिमत बचना। कंठ मोह बैठो निज रचना॥ खींचत त्याग विराग बटोही। मोह गेह दिसि कर सत सोही॥ भिरे जुगल बल बरिन न जहाँ। स्पंदन वपू खेत वन माहीं॥ तिनिहूँ दिशा अपथ महि काटी। आठ कोस मिसिरन की पाटी॥ पहुँचि ग्राम तट सुतक रसाला। बैठेहुँ देखि भूमि सुविसाला॥ पंडित एक नाम रघुनाथा। सकल शास्त्रपाठी गुण गाथा।। पूजा करत डरत में जाई। दंड प्रनाम कीन्ह सकुचाई।। सो मोहि कर चेष्टा सनमाना। बैठि गयउँ महितल भय माना।। वुध पूजा करि मोहिं बुलावा। गृह वृतांत पूछव मन भावा।।

जुवा गौर शुचि बढ़िन विचारी। जनु विधि निज कर श्रापु सँवारी।।
तुम विसोक श्रातुर गित धारी। धर्मशील निहँ चित्त बिकारी।।
देखत तुम्हिँ दूरि लिंग प्रानी। श्रद्भुत सकल परस्पर मानी।।
तात मात तिय भ्रात तुम्हारे। किमि न तात तुम्ह प्रात पियारे।।
कुटुम परोस मित्र कोड नाहीं। किथौं मूढ़ पुर वास सदाहीं।।
सन्यपात पकरे सब ग्रामा। चले भागि तुम तिज वह ठामा।।
तब यात्रा विदेश कर जानी। बिदिर हृद्य किमि मरे श्रयानी।।
चित्त वृत्ति तुव दुख मह ताता। सुनत न जगत व्यक्त सब बाता।।
मोते श्रिधिक कहत सब लोगा। श्रजहुँ जुरे देखत तक योगा।।
कहाँ तात ससुरारि तुम्हारी। तुम्हिहं धाय निहं गहे श्रमारी।।
जाति पाँति गृह ग्राम तुम्हारा। पिता पीठि का नाम श्रचारा।।
दोहा—कहहु तात दस कोस लिंग, विप्रन को व्यवहार।
में जानत भिल भाँति सब, सत श्रुक श्रसत विचार।।
चले श्रश्रु गदगद-हृदय, सान्त्विक भयो महान।
मुवि नख रेख लग्यौं करन, मैं जिमि जड़ श्रज्ञान।।

चौपाई

दयाशील बुधवर रघुराई। तुरत लीन्ह मोहि हृद्य लगाई।। अश्रु पोंछि बहु तोष देवाई। बिसे बीस सुत मम समुदाई।। लखों चिह्न मिश्रन सम तोरा। बिसुचि मंजु मम गोत्र किशोरा।। जिन रोविस प्रिय बाल मतीशा। मेटिह सकल दुसह दुख ईशा।। धीरज धिर मैं कथन विचारा। पुनि बुध कीन्ह विविध सतकारा॥ परशुराम परिता हमारे। राजापुर सुख भवन सुधारे॥ प्रथम तीर्थयात्रा महँ आए। चित्रकृट लिख अति सुख पाए॥

कोटि तीर्थ आदिक मुनि-वासा। फिरे सकल प्रमुदित गत आसा॥ वीर मरुतसुत आश्रम आई। रहे रैनि तहँ अति सुख पाई॥ परशुराम सोए सुख पाई। तहँ मारुतसुत स्वप्न देखाई॥ बसहु जाय राजापुर ग्रामा। उत्तर भाग सुभूमि ललामा।। तुम्हरे चौथ पीठिका एका। तप समृह मुनि जन्म विवेका।। दंपति तीरथ भ्रमे अनेका। जानि चरित अद्भुत गहि टेका॥ दंपति रहे पच एक तहवाँ। गए कामदा शृंग सु जहवाँ॥ नाना चमतकार तिन्ह पाई। सीतापुर नृप के ढिंग आई॥ राजापुर निवास हित भाखा। कहे चरित कुछ गुप्त न राखा।। तरिवनपुर तेहि की नृपधानी। मिश्र परशुरामहिं नृप त्रानी॥ दोहा-श्रति महान विद्वान लिख, पठन शास्त्र पट जासू।

बहु सन्माने भूप तहँ, किह द्विज मृल निवासु॥ सरयू के उत्तर बसत, मंजु देश सरवार। राज मँभवली जानिए, कसया प्राम उदार॥ राजधानि ते जानिए, कोश विंश त्रय भूप। जन्मभूमि मम श्रौर पुनि, प्रगट्यो बौध स्वरूप ॥ चौपाई

बौध स्वरूप पेंड ते भारी। उपल रूप महि दीन बलारी॥ जैनाभास चल्यो मत भारी।रज्ञा जीव पूर्ण परिचारी॥ हेम सुकुल तेहि कुल के पंडित। चत्री धर्म सकल गुरा मंडित॥ मैं पुनि गाना मिश्र कहावा। गर्णपति भाग यज्ञ महँ पावा।। सम बिनु महावंश नहिं कोई। मैं पुनि बिन संतान जो सोई॥ तिरसिठ अवद देह मम राजा। तिमि सम पिन जानि मित आजा॥ खचित स्वप्नवत लिख मरलोका। तीरथ करन चलेहुँ तिज सोका॥ चित्रकूट प्रभु स्राज्ञा पावा । प्रगट स्वप्न बहु बिधि दरसावा ॥ भूप मानि में चलेहुँ रजाई । राजापुर निवास की ताई ॥ निर्धन बसब राजपुर जाई। वृत्त कलिंदि तीर सचु पाई॥ नगर गेह सुख मिलै कदापी। बसब न होहिं जहाँ परितापी॥

श्रित श्राद्र किर भप बसावा। बाममार्ग पथ शुद्ध चलावा।। स्वाद त्यागि शिव शक्ति उपासी। जिनके प्रगट शंभु गिरिवासी॥ परशुराम काशी तन त्यागे। राम मंत्र श्रित प्रिय श्रनुरागे॥ शंमु कर्णगत दीन सुनाई। चिढ़ विमान सुरधाम सिधाई॥ तिनके शंकर मिश्र उदारा। लघु पंडित प्रसिद्ध संसारा॥

दोहा — परशुरामज् भूप को, दान भूमि नहिं लीन। शिष्य मारवाड़ी अमित, धन गृह दीन्ह प्रवीन॥ बचन सिद्धि शंकर मिसिर, नृपति भूमि बहु दीन॥ भूप रानि अरु राज नर, भए शिष्य मित लीन॥ शंकर प्रथम विवाह ते, बसु सुत करि उत्पन्न। दें कन्या दें सुत सुबुध, निसि दिन ज्ञान प्रसन्न॥ चौपाई

जोषित मृतक कीन श्रनु ब्याहा। ताते मोरि साख बुधनाहा।। तिनके संत मिश्र है भ्राता। रुद्रनाथ एक नाम जो ख्याता॥ सोउ लघु बुध शिष्यन्ह महँ जाई। लाय द्रव्य पुनि भूमि कमाई॥ रुद्रनाथ के सुत भे चारी। प्रथम पुत्र को नाम सुरारी।। सो मम पिता सुनिय बुध त्राता। मैं पुनि चारि सहोदर भ्राता॥ च्येष्ठ भ्रात मम गण्पित नामा। ताते लघु महेस गुण धामा॥ कर्मकांड पंडित पुनि दोऊ। ऋति कनिष्ठ मंगल कहि सोऊ॥ तुलसी तुलाराम मम नामा। तुला त्रन्न धरि तौलि स्वधामा॥ तुलिसराम कुल गुरू हमारे। जन्मपत्र मम देखि बिचारे॥ हस्त प्रास पंडित मतिधारी। कह्यो बाल होइहिं व्रतधारी।। धन विद्या तप होय महाना। तेजरासि बालक मतिमाना।। भरतखंड एहि सम एहि काला। नहिं महान कोउ परमति शाला॥ करिहि खचित नृपगन गुरुवाई। बचन सिद्धि खलु रहिहं सदाई॥ श्रित सुंदर सरूप सित देहा। बुध मंगल भाग्यस्थल गेहा ताते यह विदेह सम जाई। अति महान पदवी पुनि पाई।। ंचम केंद्र रुद्र गृह राहू।जतन सहस्र वंश नहिं लाहू।

दोहा—राज योग दोड सुख सु एहि, होहिं अनेक प्रकार । अब्दे दया मुनीस को, लियो जन्म वर वार ॥ चौपाई

प्रेमिहि तुलिस नाम मम राखी। तुलारोह तिय कहि श्रमिलाषी॥
मातु भिगिनि लघु रही कुमारी। कीन व्याह सुंद्री विचारी॥
चारि श्रात हैं भिगिनि हमारे। पिता मातु मम सहित निसारे॥
श्रात पुत्र कन्या मिलि नाथा। षोडस मनुज रहे एक साथा॥
बानी विद्या भिगिन हमारी। धर्म शील उत्तम गुण धारी॥

दोहा—श्रति उत्तम कुल भगिनि सब, व्याही श्रति कुसलात । हस्त प्रास पंडितन्ह गृह, व्याहे सब मम भ्रात ॥

मोर ब्याह है प्रथम जो भएउ। हस्त प्रास भाग्व गृह ठएउ।।
भईं स्वर्गवासी दोउ नारी। कुलगुरु तुलिस कहेड ब्रतधारी।।
एतिय ब्याह कंचनपुर माही। सोइ तिय वच विदेश अवगाही।।
अहो नाथ तिन्ह कीन्ह खोटाई। मात भ्रात परिवार छोड़ाई॥
कुलगुरु कथन भई सब साँची। सुख धन गिरा अवर सब काँची॥
सुनहु नाथ कंचनपुर प्रामा। उपाध्याय लिछमन अस नामा॥
तिनकी सुता बुद्धिमति एका। धर्मशील गुनपुंज बिवेका॥
कथा - पुरान - श्रवन बलभारी। अति कन्या सुंदरि मित धारी॥
दोहा—मोह विप्र बहु द्रव्य ले, पितु मिलि कर उत्साह।
यदिप मातु पितु सो विमुख, भयो एतिय मम व्याह॥

×

#### चौपाई

निज विवाह प्रथमहिं करि जहवाँ। तीन सहस सुद्रा लिय तहवाँ॥ पट् सहस्र ले मोहि विवाहे। उपाध्याय कुल पावन चाहे॥ ऊपर लिखे हुए पदों का सारार्थ यह है कि सरयू नदी के उत्तर भागस्थ सरवार देश में ममौली से तेइस कोस पर कसैयाँ गाम में गोस्वामीजी के प्रपितामह परशुराम मिश्र का जन्म-स्थान था श्रीर यहीं के वे निवासी थे। एक बार वे तीर्थयात्रा के लिये घर से निकले और भ्रमण करते हुए चित्रकूट में पहुँचे। वहाँ हनुमानजी ने स्वप्न में आदेश दिया कि तुम राजापुर में निवास करो, तुम्हारी चौथी पीढ़ी में एक तपो-निधि मुनि का जन्म होगा। इस आदेश को पाकर परशुराम मिश्र सीता-पुर में उस प्रांत के राजा के यहाँ गए और उन्होंने हनुमानजी की बाज़ा को यथातथ्य राजा से कहकर राजापुर में निवास करने की इच्छा प्रकट की। राजा इनको ऋत्यंत श्रेष्ठ विद्वान जानकर ऋपने साथ ऋपनी राज-धानी तीखनपुर में ले आए और बहुत सम्मानपूर्वक उन्हें राजापुर में निवास कराया । उनके तिरसठ वर्ष की अवस्था तक कोई संतान नहीं हुई; इससे वे बहुत खिन्न होकर तीर्थयात्रा को गए तो पुनः चित्रकृट में स्वप्त हुआ और वे राजापुर लौट आए। उस समय राजा उनसे मिलने श्राया। तदनंतर उन्होंने राजापुर में शिव-शक्ति के उपासकों की श्राच-रण-भ्रष्टता से दुःखित हो राजापुर में रहने की अनिच्छा प्रकट की; परंतु राजा ने उनके मत के अनुयायी होकर बड़े सम्मानपूर्वक उनको रखा और भूमिदान दिया; परंतु उन्होंने प्रह्ण नहीं किया।उनके शिष्यों में मारवाड़ी बहुत थे, उन्हीं लोगों के द्वारा इनको धन, गृह और भूमि का लाभ हुआ। अंतकाल में काशी जाकर इन्होंने शरीर त्याग किया। ये गाना के मिश्र थे और यज्ञ में गणेशजी का भाग पाते थे।

इनके पुत्र शंकर मिश्र हुए, जिनको बाक्सिद्धि प्राप्त थी। राजा श्रीर रानी तथा श्रन्यान्य राज्यवर्ग इनके शिष्य हुए श्रीर राजा से इन्हें बहुत भूमि मिली। इन्होंने दो विवाह किए। प्रथम से श्राठ पुत्र श्रीर दो कन्याएँ हुई; दूसरे विवाह से दो पुत्र हुए—(१) संत मिश्र (३) रुद्र-नाथ मिश्र। रुद्रनाथ मिश्र के चार पुत्र हुए। सबसे बड़े मुरारी मिश्र थे। इन्हीं महाभाग्यशाली महापुरुष के पुत्र गोस्वामीजी हुए।

गोस्वामीजी चार भाई थे—(१) गरापति,(२) महेश,(३) तुलाराम,(४) मंगल।

यही तुलाराम तत्त्वाचार्यवर्य भक्तचूड़ामिए गोस्वामीजी हैं। इनके

कुलगुरु तुलसीराम ने इनका नाव तुलाराम रखा था। गोस्वामीजी के दो बहनें भी थीं। एक का नाम वासी और दूसरी का विद्या था।

गोस्वामीजी के तीन विवाह हुए थे। प्रथम श्ली के मरने पर दूसरा विवाह हुआ और दूसरी के नरने पर तीसरा। यह तीसरा व्याह कंचनपुर के लक्ष्मण उपाध्याय की पुत्री बुद्धिमती से हुआ। इस विवाह में इनके पिता ने छः हजार मुद्रा ली थी। इसी श्ली के उपदेश से गोस्वामीजी विरक्त हुए थे।

[ मर्यादा भाग ४ श्रंक १

# परिशिष्ट (२)

## बाबा वेणीमाधवदास-कृत मृल गोसाई चरित

सोरठा—संतन कहेउ बुकाय, मूलचरित पुनि भाषिए। त्र्यति संचेप सोहाय, कहों सुनिय नित पाठ हित ॥१॥ चरित गोसाइँ उदार, बरनि सकै नहिं सहसफिन । हों मतिमंद गँवार, किमि बरनों तुलसी-सुजस ॥२॥

### तोटक

ऋषि आदि कबीस्वर ग्यानिनधी। अवतरित भए जनु आपु बिधी।।
सत कोटि बखाने उराम-कथा। तिहुँ लोक में बाँटेड संभु जथा।।
दस स्यंदन वेद दसांगमयं। स्नुति त्रैविधि तीनि उरानिजयं।।
श्रीराम प्रनव स्नुतितत्त्व परं। निज अंसिन जुत नरदेह धरं॥
इमि कीन्ह प्रबंध मुनीस जथा। हिर कीन्ह चिरत्र पित्रत्र तथा॥
हनुमंत प्रनव प्रिय प्रान रसै। परतत्त्व रमै तिसु सीस लसै॥
यहि भाँति परात्पर भाव लिए। सुचि राम परत्व बखान किए॥
मुनिराज लखे अद्भुत रचना। किपराज सों कीन्ह इहै जँचना॥
यह गुष्त रहस्य है गोइ धरें। बिनती हमरीन प्रकास करें॥
तब-अंजिन-नंदन साप दियो। हँसिकै मुनि धारन सीस कियो॥
दोहा—सहनसीलता मुनि निरिस, पवन-कुमार। सुजान।

बहु बिधि मुनिहिं प्रसंसि पुनि, दिए त्रभय बरदान ॥१॥ किलकाल में लैहहु जन्म जबै। किल ते तव त्रान सदा करिबै॥ तेहि साप के कारन त्रादि कबी। तमपुंज निवारन हेतु रबी॥ उदए हुलसी उदघाटिहि ते। सुर संत सरोरुह से विकसे॥ सरवार सुदेस के विप्र बड़े। सुचि गोत परासर टेक कड़े॥ सुम थान पतेजि रहे पुरखे। तेहि ते कुल नाम पड़ा मुत्रखे।। यमुना - तट दूबन को पुरवा। बसते सब जातिन को कुरवा।। सुकृती सतपात्र सुधी मुखिया। रिजयापुर राजगुरू मुखिया।। तिनके घर द्वादस मास परे। जब कर्क के जीव हिमांसु चरे।। कुज सप्तम अट्टम भानु-तने। अभिहित सुठि सुंदर साँभ समै॥ दोहा—पंद्रह सै चौवन विषे, कालिंदी के तीर।

स्नावन सुक्ता सित्तमी, तुलसी घरेड सरीर ॥ २॥

स्नुत जन्म बधाव लग्यो बजने । सबने छजने रजने गजने ॥

एक दासि कड़ी तेहि अवसर में । किह देव बुलाहट है घर में ॥

सिसु जन्मत रंचक रोत्रो नहीं । सो तो बोलेड राम गिरेड ज्यों मही ॥

अब देखिय दंत बतीसी जमी । निहं खोल्हड़ पाँति में नेक कमी ॥

जस बालक पाँच को देखिय जू । तस जन्मतुआ निज लेखिय जू ॥

अब बूढ़ि भई भिर जन्म नहीं । सिसु ऐसो में देखिउँ तात कहीं ॥

महरी कहती सुनि सेख धुनी । जबहीं सो समय सिसुनार छुनी ॥

जो लोगाइ हतीं कपतीं बकतीं । कोड राकस जामेड किह मखतीं ॥

महराज चिलय अब बेगि घरे । समुमाइ प्रसूति को ताप हरे ॥

दोहा—उठे तुरत भृगुबंसमिन, सुनत चेरि के बैन ।

ठाढ़ प्रसूती द्वार भे, पूरित जल सों नैन ॥ ३॥ इंद-पूरित सिलल टग निरिस्त सिसु परिताप-जुत मानस भए। मन महँ पुराकृत पाप को परिनाम गुनि बाहिर गए॥ तब जुरै सब हित मित्त बांधव गनक आदि प्रसिद्ध जे। लागे विचारन का करिय नवजात सिसु कहँ कहिं ते॥ १॥ दोहा-पंचन यहं निरनय कियो, तीन दिवस पश्चात।

जियत रहें सिसु तब करिय, लौकिक वैदिक बात ॥ ४॥ इसमी पर लागेउ ग्यारस ज्यों। घरि त्राठक राति गई जब त्यों॥ हुलसी प्रिय दासि सों लागि कहें। सिख प्रान पखेरू उड़ान चहें॥ अब हीं सिसु लें गवनहु हरिपुर। बसते जह तोरिड सास ससुर॥ तह जोइवि पालिब मोर लला। हरिजू करिहें सिख तोर भला॥

नहिं तो श्रुव जानहु मोरे मुए। सिसु फेंकि पवारहिंगे भक्रए॥ सिख जान न पावे कोऊ बितयाँ। चिल जायहु मग रितयाँ रितयाँ। तेहि गोद दियो सिसु ढारस दै। निज भूषन दे दियो ताहि पठे॥ चुपचाप चली सो गई सिसु लै। हुलसी उर सूनु वियोग फवै॥ गोहराइ रमेस महेस बिधी। बिनती करि राखब मोर निधी॥ दोहा—ब्रह्म सुहूर्त एकादशी, हुलसी तजेउ सरीर।

होत प्रात श्रंत्येष्टि हित, लैंगे जमुना तीर ॥ ५ ॥

घरि पाँच इक बार चढ़ें मुनिश्रा । निज सास के पाय गही चुनिश्रा ॥
सब हाल हवाल बताय चली । सुनि सास कही बहु कीन्ह भली ॥
घर माहिं कलोर को दूध पिश्रा । बितु माय को है सिसु लेसि जिश्रा ॥
तहुँ पालन सो लिंग नेह भरें । जेहि ते सिसु रीमह सोइ करें ॥
यहि भाँति सों पैंसठ मास गए । सिसु बोलन डोलन जोग भए ॥
चुनियाँ सुरलोक सिधार गई । डस्यो पन्नग ज्यों सो कोरार गई ॥
तब राजगुरू को कहाव गयो । सुनिकै तिनहूँ दुख मानि कह्यो ॥
हम का करिवै श्रस बालक लें । जेहि पालें जो तासु करें सोइ छै ॥
जनमें उसुत मोर श्रभागो महीं । सो जिए वा मरें मोहिं सोच नहीं ॥
दोहा—बेनी पूरब जनम कर, करम-विपाक प्रचंड ।

बिना भोगाए टरत नहिं, यह सिद्धांत ऋखंड।। ६॥ छंद—सिद्धांत ऋटल ऋखंड भिर ब्रह्म ड ब्यापित सत जथा। जह मुनिबरन की यह दसा तह पामरन की का कथा॥ निज छति बिचारि न राख कोऊ दया हग पाछे दियो। डोलत सो बालक द्वार द्वार बिलोकि तेहि बिहरत हियो॥ २॥ सोरठा—बालक दसा निहारि, गौरा माई जग जननि।

द्विज तिय रूप सँवारि, नितिहं पवा जाविहं ऋसन ॥ ३॥ दुइ वत्सर बीतेउ याहि रसे। पुर लोगन कौतुक देखि कसे॥ जिन जोह जसूस पे आय जके। परिचय द्विज नारिन पाइ थके॥ चर नारि हती तहँ सो परखी। जब माय खवाय लला टरखी॥ परि पाँय करी हठ जान न दे। जगदंब श्रदृश्य भईं तब ते॥

सिव जानि प्रिया व्रत हेतु हियो। जन लौकिक मुलभ उपाय कियो॥
प्रिय सिष्य व्यनंतानंद हते। नरहर्थ्यानंद मुनाम छते॥
बसै राममुसेल छटी करिकै। तङ्गीन दसा व्यति प्रिय हरि कै॥
तिन कहँ भव दरसन व्यापु दिए। उपदेसहुँ दै छतछत्य किए॥
प्रिय मानस रामचरित्र कहे। पठए तहँ जहँ द्विजपुत्र रहे॥
दोहा—लै बालक गवनहु श्रवध, विधिवत मंत्र मुनाय।
मम भाषित रघुपति-कथा, ताहि प्रबोधहु जाय॥०॥
जब उघरहिं श्रंतर हगनि, तब सो कहिहि बनाय।
लरिकाई को पैरिबो, त्रागे होत सहाय॥ म।
सोरठा—संमु बचन गंभीर, सुनि मुनि श्रति पुलकित भए।

सुमिरि राम रघुबीर, तुरत चले हरिपुर तके ॥ ४ ॥
पुर हेरि के बालक गोद लिए। द्विजपुत अनाथ सनाथ किए।।
कह्यो रामबोला न सोच करें। पिलहें पोसिहें सब भाँति हरें।।
सो तो जानेउ दीनद्याल हरी। मम हेतु सुसंत को रूप धरी।।
पुरलोगन केर रजाय लिए। सह बालक संत पयान किए॥
पहुँचे जब श्रौधपुरी नगरे। बिचरे पुर बीधिन माँ सगरे॥
पंद्रह सै इकसठ माघ सुदी। तिथि पंचिम श्रौ भुगुबार उदी॥
सरयू तट बिप्रन जग्य किए। द्विज बालक कहँ उपवीत दिए॥
सिखए बिनु श्रापुइ सो बरुशा। द्विजमंत्र सिवित्र सुउच्चरुशा॥
बिस्मययुत पंडित लोग भए। कहे देखत बालक बिग्य ठए॥
दोहा—नरहिर स्वामी तब किए, संसकार बिधि पाँच।

राममंत्र दिय जेहि छुटै, चौरासी को नाँच ॥ ६॥ दस मास रहे मुनिराज तहाँ। हनुमान सुटीला विराज जहाँ॥ निज सिष्यहि विद्या पढ़ाय रहे। अरो पानिनि सूत्र घोखाय रहे॥ लघु बालक धारनसिक्त जगी। अनुरिक्त सभिक्त दिखान लगी॥ हरषे गुनप्राम बिचार हिए। पद चापत आसिष भूरि दिए॥ जब तें जनमें उत्व तें अब लों। निज दीन दसा कहिगो गुरु सों॥ उक से रहिंगे सुनि बाल-कथा। करुना उर में उपजाइ ब्यथा॥

मुनि धीर भरे हग नीर रहे। गुरु सिष्य दसा किय कौन कहे।। समुभाइ बुभाइ लगाइ हिए। किह भावि भलाइ प्रसांत किए।। हरिप्रिय ऋतु लाग हेमंत जबै। सिष संग लै कीन्ह पयान तबै।। दोहा—कहत कथा इतिहास बहु, श्राए स्क्रस्थेत।

संगम सरयू घाघरा, संत जनन सुख देत ॥ १०॥ तहवाँ पुनि पाँचइ वर्ष बसे। तप में जप में सब भाँति रसे॥ जब सिष्य सुबोध भयो पिढ़कें। मित जुक्ति प्रबीन भई गिढ़कें॥ सुधि ब्राइ महेस सिखावन की। परतत्त्व प्रबंध सुनावन की॥ तब मानस रामचरित्र कहे। सुनिकें सुनि बालक तत्त्व गहे॥ पुनि सुनि ताहि सुनावत मे। ब्राति गूढ़ कथा समुकावत मे॥ यहि भाँति प्रबोधि सुनीस भले। वसुपर्व लगे सह सिष्य चले॥ बिस्नाम ब्रानेक किए मग में। जल ब्रान्न को खेल मच्यो जग में।। कतहूँ सुकृतिन उपदेस करें। कतहूँ दुखिया दुखदाप हरें॥ दो०—बिचरत बिहरत सुदित मन, पहुँचे कासी धाम।

परम गुरू सुस्थान पर, जाय कीन्ह बिस्नाम ॥ ११ ॥
सुठि घाट मनोहर पंच पगा। गँगिया कर कौतुक केलि भगा ॥
पुनि सिद्ध सुपृष्ठ प्रतिष्ठित सो। बहुकाल यतींद्र रहे जु नमो ॥
तहवाँ हते सेष सनातन जू। वपुगृद्ध वरंच युवा मन जू॥
निगमागम-पारग ज्योति फबै। मुनि सिद्ध तपोधन जान सबै॥
तिन रीमि गए बदु पै जब ही। गुरू स्वामि सों सुंदर बात कही॥
निज सिष्यहि देइय मोहि मुनी। तिसु वृत्ति दुनी नहिं ध्यान धुनी॥
हौं ताहि पढ़ाउब बेद चहूँ। अरू आगम दरसन पात छहूँ॥
इतिहास पुरानरू काव्यकला। अनुभूत अलभ्य प्रतीक फला॥
विदान महान बनाउब जू। सुन आपु महासुख पाउब जू॥
दोहा—आचारज बिनती सुनत, पुलिकत भे मुनिधीर।

बद्घ बुलाय सौंपत भए, पावन गंगा-तीर ॥ १२ ॥ कछु दिन रहिगे यति-प्रबर, पढ़न लगो बद्ध-भास । चित्रकूट कहँ तब गए, लखि सब भाँति सुपास ॥ १३ ॥ बदु पंद्रह वर्ष तहाँ रिहकै। पिंद सास्त्र सबै मिहकै गिहकै।। किरकै गुरु-सेवा सदय तन तै। गत देह किया किर सौ मन तै।। चले जन्मथली को विषाद भरे। पहुँचे रिजयापुर के बगरे।। निज मौन बिलोकेउ दूह दहा। कोउ जीवन जोग न लोग रहा।। इक भाट बखानेउ प्राम कथा। दिजबंस को नास भयो जु जथा।। कह्यो जा दिन नाइ से राज गुरू। तब त्याग की बोलेउ बात कहा। तहँ बैठ रह्यो तप तेज धनी। तिन साप दियो गिह नागफनी।। षट मास के भीतर राजगुरू। दस वर्ष के भीतर बंस मरू॥ सुनिकै तुलसी मन सोक छए। किर खाद यथाविध पिंड दए।। दोहा—पुर लोगन अनुरोध ने, दियो भवन बनवाय।

रहन लगे ऋरू कहत भे, रघुपति-कथा सुहाय ॥१४॥
यसुना पर तीर मों तारिपतो । भरदाज सुगोत को वित्र हतो ॥
कितकी दुतिया कर न्हान लगे । सकुटुंब सो श्रायउ संग सगे ॥
किर मञ्जन दान गए तहवाँ । हुलसीसुत बाँच कथा जहवाँ ॥
छिव व्यास बिलोकि प्रसन्न भए । सब लोगन बूमि स्वठाम गए ॥
पुनि माधव मास में श्राय रहे । कर जोरिके सुंदर बात कहे ॥
सहराति जवै निगचाय रही । सपने जगदंब चेताय रही ॥
सुम राउर नाँव बताय रही । सब ठाँव ठिकान जताय रही ॥
हाँ हेरत हेरत श्रायों इतै । मोहिं राखिय हों श्रव जाव कितै ॥
दोहा—सुनत बिनय सोचन लगे, पुनि बोले सकुचाय ।

व्याह बरेखी ना चहौँ, अनत पथारिय पाय ॥ १५ ॥
दिज मानै नहीं धरना घरिकै। निहं खाय पिये ससना करिकै॥
दुसरे दिन जब स्वीकार कियो। तब बिप्र हठी जल अन्न लियो॥
घर जाय सोधाय के लग्न घरो। उपरोहित भेजि प्रसस्त कियो॥
इत ते पुरलोगन जोग दिए। सब साज-समान बरात किए॥
पंद्रह सै पार तिरासि बिषै। सुभ जेठ सुदी गुरु तेरस पै॥
अधिरात लगै जु फिरी भँवरी। दुलहा दुलही की परी पँवरी॥
ललना मिलि कोहबर माहिँ रसीं। वरनायक पंडित सो बिहुँसीं॥

तिसरे दिन माँडवचार भयो । सुचि भगति सो दान दहेज दयो ॥ दोहा—बिदा करा दुलही चले, पंडितराज महान ।

श्राण निज पुर श्रक किए, लोकाचार-विधान ॥ १६ ॥ पुर नारि जुरीं गुरु भीन गईँ । दुलही मुख देखि निहाल भईं ॥ हुलसी-सुत देखें नारि-छटा । मुख इंदु ते घूघट-कोर हटा ॥ मन प्रानिप्रया पर वारि दिए । जस कौसिक मेनका देखि भए ॥ दिन रात सदा रँग राते रहें । सुख पाते रहें ललचाते रहें ॥ सर वर्ष परस्पर चाव चए । पल ज्यों रसकेलि में बीत गए ॥ निहं जाने दें श्रापु न जाय कहीं । पल एक प्रिया विनु चैन नहीं ॥ दुखिया जननी मुख देखन को । पितु ग्राम सुत्रासिन पेखन को ॥ सह बंधु गई चुपके सो सती । बरखासन ग्राम हते जु पती ॥ जब साँम समय निज गेह गए । घर सून निहारि ससोच भए ॥ तब दासि जनायड सौं करि कै । निज बंधु के संग गई मैकै ॥ सुनते उठिके ससुरारि चले । श्रति प्रेम प्रगाढ़ विसेष पले ॥ कौनिउ विधि तें सिर पार किए । पहुँचे सब सोवत द्वार दिए ॥

छंद—दै द्वार सोविह लोग नींद तुराइ गोहरावन लगे। स्वर चीन्हि द्वार कपाट खोली कमिक भामिनि सगवगे॥ बोली बिहँसि बानी बिमल उपदेस सानी कामिनी। कस बस चले प्रेमांघ ज्यों नहिं सुधि ऋँधेरी यामिनी॥३॥

दोहा—हाड़ मांस को देह मम, तापर जितनी प्रीति। तिसु त्राधी जो राम प्रति, त्र्यविस मिटिहि भवभीति॥१५॥ सोरठा—लाग वचन जिमि बान, तुरत फिरे बिरमें न छिन।

सोचेउ निज कल्यान, तब नित चढ़ेउ जो गुरु कहेउ ॥५॥ दोहा—नरहरि कंचन कामिनी, रहिए इनते दूर।

जो चाहिय कल्यान निज, राम दरस भरपूर ॥१८॥ उठ दौरि मनावन सार गयो । पिछुत्राए रहायो जब भोर भयो ॥ नहिं फेरे फिरे फिरि ब्रायो घरे । भगिनी निज मूर्च्छित देख्यो परे ॥ सुच्छी जु हटी उठि बोलि सती । पिय को उपदेसन ब्राइ हती ॥ पिय मोर पयान कियो बन को। हों प्रान पठाउँ तजों तनु को।। किहके अस सो निज देह तजी। सुरलोक गई पित धर्मध्वजी।। सत पंद्रह युक्त नवासि सरै। सुश्रसाढ़ बदी दसमीहुँ परै॥ बुध वासर धन्य सो धन्य घरी। उपदेसि सती तन त्याग करी॥ भयो भोर कहें कोड सिद्ध सुनी। परमारथ विद्क तत्व गुनी॥ दिजगेह में सारद देह धरी। रित रंग रमा रस राग हरी॥ दोहा—कोड कह तिय की सुखनि ते, बोलेड श्रीभगवान।

मोह निवारेड भगत कर, साहिब सीलिनिधान ॥१६॥ हुलसीसुत तीरथराज गए। अरु मंजि त्रिवेनि कृतार्थ भए॥ गृहिबेष विसर्जन कीन्ह तहाँ। मुनिबेष सँवारि चले फफहाँ॥ गढ़ हेलि रु धेतुमती तमसा। पहुँचे रघुबीरपुरी सहसा॥ तहवाँ चौमासक लों बिसके। प्रिय संत अनंत विभू रिसके॥ चले बेगि पुरी कहँ धाम महा। विश्राम पचीसक बीच रहा॥ तिनमाँ दुइ ठाम प्रधान गुनो। बरदानरु साप की बात सुनो॥ घड़ि चारि दुबौलि में बास किए। हरिराम कुमारिहं साप दिए॥ सो प्रसिद्ध सुप्रेत भयो तेहिते। हरिदरसन आपु लह्यो जेहि ते॥ पुनि चारु कुँवरि बरदान दियो। जिन संत सुसेवा लियोरु कियो॥ दोहा— जगन्नाथ सुखधाम में, कछुक दिना करि वास।

तिखे वाल्मीकी स्वकर, जब तब लिह श्रवकास ॥२०॥
रामेस्वर कहूँ कीन्ह पयाना। तहँते द्वारावित जग जाना।।
बहुरि तहाँ ते चित हरषाई। बदरी धामिहं पहुँचे जाई॥
नारायन ऋषि व्यास सोहाए। दरस दिए मानस गुन गाए॥
तहँ ते श्रित दुर्गम पथ लयऊ। मान सरोवर कहूँ चित गयऊ॥
जिय को लोभ तजै जो कोई। सो तहँ जाइ ऋतारथ होई॥
तहँ करि दिव्य संत सत्संगा। जाने होवै भवरस भंगा॥
दिव्य सहाय पाय मुनिराई। जात रुपाचल देखेड जाई॥
नीलाचल कर दरसन कीन्हें। परम सुजान भुसुंडिहिं चीन्हें॥
ब्रौटि सरोवर पै पुनि श्राए। गिरि कैलास प्रदच्छित लाए॥

दोहा—इमि करि तीर्थाटन सफल, निवसे भव बन जाय।

चौदह बरिस क मास दस, सतरह दिवस बिताय।।२१॥

टिकिके तहँ चातुर्मास किए। नित रामकथा किह हर्ष हिए।।
बनवासि सुसंत सुनें नित सो। सुनि होहिं अनंदित ते चित सों।।
बन मां इक पिप्पल रूख हतो। तिसु उपर प्रेत निवास छतो॥
जल सौचिगराविहें तासु तरे। सोइ पानिय प्रेत पियास हरे॥
जब जानेउ सो कि अहैं मुनि ये। जिन बालपने मोहिं साप दिये॥
तब एक दिना सो प्रतच्छ कह्यौ। किहए सो करौं जस भाव अह्यौ॥
हुलसी सुत बोलेउ मोरे मना। रघुनंदन दरसन को चहना॥
सुनि प्रेत कह्यौ जु कथा सुनिवै। नित आवत अंजनिपृत अजै॥
सब ते प्रथमै सो तो आवहिं जू। सब लोगन पाछे सो जाविहं जू॥
सोरठा—वेष अमंगल धारि, कुष्टी को तनु जानि यहि।

श्रवसर नीक विचारि, चरन गहिय हठ ठानि यहि ॥ ६ ॥ छुँद—हठ ठानि तेहि पहिचानि मुनिवर विनय बहु विधि भाषे । पद गहि न छाड़ेउ पवनसुत कह कहहु जो श्रभिलाषे । ए पुबीर दरसन मोहिं कराइय मुनि कहेउ गद्गद बचन । तुम जाइ सेवहु चित्रकूट तहाँ दरस पैहहु चखन ॥ ४ ॥ दोहा—श्री हनुमंत प्रसंग यह, बिमल चरित बिस्तार।

लहेउ गोसाई दरस रस, बिदित सकल संसार ॥ २२ ॥ चित चेति चले चितकूट चितय । मन माहिं मनोरथ को उपचय ॥ जब सोचिहिं त्रापन मंद कृती । पग पाछ पड़े जु रहै न धृती ॥ सुधि त्रावत राम स्वभाव जवे । तब धावत मारग त्रातुर हैं ॥ यहि भाँति गोसाई तहाँ पहुँचे । किय त्रासन राम सुघाटिह पै ॥ इक बार प्रदच्छिन देन गए । तहँ देखत रूप त्रान्प भए ॥ जुग राजकुमार सु त्रास्व चढ़े । मृगया बन खेलन जात कहें ॥ छिब सो लिख के मन मोहेउ पै । त्रास को तनुधारि न जानि सके ॥ हनुमंत बतायउ भेद सबै । पछिताइ रहे ललचाइल है ॥ तब धीरज दीन्हेउ वायुतनय । पुनि होइहि दरसन प्रात समय ॥

दोहा-सुखद श्रमावस मौनिया, वुध सोरह सै सात। जा बैठे तिसु घाट पै, बिरही होतहि प्रात ॥ २३ ॥ सोरठा—प्रकटे राम सुजान, कहेउ देहु बाबा मलय। सुक बपु धरि हनुमान, पढ़ेउ चेतावनि दोहरा॥ ७॥ दोहा-चित्रकृट के घाट पै, भइ संतन की भीर। तुलसिदास चंदन घिसैं, तिलक देत रघुबीर ॥ २४ ॥ छंद - रघुबीर छिब निरखन लगे बिसरी सवै सुधि देह की। को विसे चंदन हगन तें बहि चली सरित सनेह की ॥ प्रभु कहेड पुनि सो नाहि चेतेड स्वकर चंदन लै लिए। दै तिलक रुचिर ललाट पै निज रूप अंतहित किए॥५॥ दोहा-बिरह व्यथा तलकत पड़े, मगन ध्यान इकतार। रैन जगाए वायुसूत, दीन्हे दसा सुधार ॥ २५ ॥ सुक पाठ पढ़ावत नारि नरा। करतल पर लै सुक को पिंजरा॥ हुलसी-सुत भक्ति महा महिमा। तत्कालहिं छाय रही महि माँ॥ दिन एक प्रदच्छिन कामद दै। पहुँचे सौमित्र पहाड़िहि पै॥ तहँ स्वेतक सर्प पङ्यो मग में। सित गात मनोहर या जग में।। तिस स्रोर बिलोकि गोसाँई कहै। चंद्रोपम सुंदर नाग स्रहै॥ हरि सृष्टि विचित्र कहै न बनै। निगमागम सारद सेष भनै॥ ऋषि दृष्टि पड़े तिसु पाप गयौ। तब पन्नग ग्यानि ललात भयो॥ मोहि छूड्कै तारियँ नाथ अबै। छुअतेहि गयो सो भुनंग अथै॥ योगिश्र मुनी तहँ छीत भए। निज पूर्वं कथा कहि बास लए।।

श्रावन लागे दरस हित, भीर भयो ऋषि थान॥ २६॥ बिड़ भीर निहारि गुफा में ढुके। बिहरंतर हानि बिचारि लुके॥ मुनि श्राविह जोगि तृपी रु यती। बिनु दरसन जाहि निरास श्रती॥ दिरियानँद स्वामिहुँ श्राय रहे। निज श्रासन टेकि जमाय रहे॥ लघुसंका के हेतु गोसाई कहें। कर जोरि सो स्वामि भए जु ठढ़े। कहें नाथ है होत श्रनीति बड़ी। छमिए कहिबो मम बात कड़ी।

दोहा—यह प्रभाव मुनिनाथ कर, सुनि गुनि संत सुजान।

लघुसंका लगे बहिरात हैं जू। सुनि साधु गिरा छिपि जात हैं जू॥ दुख पावत सज्जन हैं तेहि ते। बिनती हौं करों सुनिए यहि ते॥ हौं देत मचान बँधाय अबै। तेहि ऊपर आसन नाथ फबै॥ करि दरसन होब निहाल सबै। सुठि संत समागम होइ जबै॥ दोहा—बिनती दरियानंद की, मानि सजाय मचान।

बैठत दिन भर लहत सुख, साधक सिद्ध सुजान ॥ २७ ॥
नित नव सत्संग उमाह बढ़ें । सुचि संत हृदय रसरंग चढ़ें ॥
नित नित्य बिहारहु देखत हैं । मृगया कर कौतुक पेखत हैं ॥
वृंदाबन ते हरिवंस हितू । प्रियदास नवल निज सिष्य भृतू ॥
पठए तिन श्राह जोहार किए । गुरुदत्त सुपोथि सप्रेम दिए ॥
जमुनाष्टक राधा-सुधानिधि जू । श्रारु राधिकातंत्र महा बिधि जू ॥
श्रारु पाति दई हित हाथ लिखी । सोरह से नव जन्माष्टमि की ॥
तेहि माहिं लिखी बिनती बहुरी । सोइ बात मुखागर सो कहुरी ॥
रजनी महरास की श्रावत जू । चित मोर सदय ललचावत जू ॥
रसिकै रस मों तनु त्याग चहीं । मोहि श्रासिष देइय कुंज लहीं ॥

सोरठा—सुनि बिनती मुनिनाथ, एवमस्तु इति भाषेउ । तनु तजि भए सनाथ, नित्य निकुंज प्रवेस करि ॥ ८ ॥ दोहा—संडीला ते त्राय कै, वसु स्वामी नॅदलाल ।

पढ़े रामरचा विवृति, जो भक्तन को ढाल ॥ २ ॥ घट मास रहें सत्संग लहें । चलती बिरियाँ कछु चिह्न चहें ॥ दियो सालग्राम की मूर्ति भली । निज इस्त लिखित कवच औ कमली॥ इमि जादव माधव वेनि उभय । चितसुख करुनेस अनंद सदय ॥ तपसी सुमुरारि उघार जती । बिरही भगवंत सुभागवती ॥ विभवानँद देव दिनेस मिले । अरु दिचन देस के स्वामि पिले ॥ सब रंग रंगे सतसंग पगे । अहमादि कुनींद सुषुप्त जगे ॥ कहें धन्य गोसाई जु जन्म लए । लिह दरसन हों कृतकृत्य भए ॥ इग नीर ढरै नहीं बोल सरै । सब जाहिं सप्रेम प्रमोद भरै ॥ वसु संवत साधु समागम मों । कटिगो नहिं जानि पर थो किमि घों ॥

दोहा-सोरह सै सोरह लगै, कामद गिरि ढिग बास। सुचि एकांत प्रदेस महँ, श्राए सूर सुदास ॥ २८ ॥ पठए गोकुलनाथजी, कृष्ण रंग में बोरि । हग फेरत चित चातुरी, लीन्ह गोसाईं छोरि॥३०॥ कवि सूर दिखायउ सागर को। सुचि प्रेम कथा नट नागर को।। पद इय पुनि गाय सुनाय रहे। पद्पंकज पै सिर नाय कहे॥ श्रस श्रासिष देइय स्याम ढरें। यहि कीरति मोरि दिगंत चरें।। सुनि कोमल बैन सुदादि दिए। पद पोधि उठाय लगाय हिए।। कहै स्याम सदा रस चाखत हैं। रुचि सेवक की हरि राखत हैं।। तिनको निहं संसय है यहि माँ। स्नुति सेष बखानत हैं महिमा॥ दिन सात रहे सतसंग पगे। पद्कंज गहे जब जान लगे।। गहि बाँह गोसाई प्रबोध किए। पुनि गोकुलनाथ को पत्र दिए॥ लै पाति गए जब सूर कवी। उर में पधराय के स्याम छवी।। दोहा—तब त्रायो मेवाड़ ते, विप्र नाम सुखपाल। मीरा बाई पत्रिका, लायो प्रेम प्रवाल ॥ ३१॥ पढ़ि पाती उत्तर लिखे, गीत कवित्त बनाय। सब तजि हरि भजिबो भलो, किह दिय विष्र पठाय।। ३२।। तड़के इक बालक आन लग्यो। सुठि सुंदर कंठ सों गान लग्यो॥ तिसु गान पैरीिक गोसाइं गए। लिखि दीन्द्द तबै पद चारि नए।। करि कंठ सुनायउ दूजे दिना। ऋड़ि जाय सो नूतन गान बिना॥ मिसु याहि बनावन गीत लगे। उर भीतर सुंदर भाव जगे॥ जब सोरह सै वसु बीस चढ़यो । पद जोरि सबै सुचि मंथ गढ़यो ॥ तेहि राम गीतावलि नाम धरचो । ऋरु कृष्ण गीतावलि राँचि सरचो ॥ दोउ ग्रंथ सुधारि लिखै रुचि सों। इनुमंतिहं दीन्ह सुनाय जिसों॥ तव मारुति ह्वे के प्रसन्न कह्यो। करि प्यान श्रवधपुर जाइ रह्यो। इमि इष्ट्रको आयसु पाइ चले। बिरमे सुठि तीरथराज थले।। दोहा—तेहि अवसर उत्तम परब, लागो मकर नहान। जोगी तपी जती सती, जुरै सयान अजान॥ ३३॥

तेहि पर्व ते पाछे गए दिन छै। बट छाँह तरे जु लख्यो मुनि है।।
तपपुंज दोऊ मुख कांति तपे। छिब छाम छपाकर छंद छपे।।
करि दंड-प्रनाम सुदूरिहं ते। कर जोरि कै ठाढ़ भए तिह ते।।
सुनि सैन सों एक हँकारि लियो। अपने दिग आसन चारु दियो।।
तेहि टारि के भूमि में बैठि गए। परिचय निज दै परिचाय लए।।
सोइ रामकथा तहँ होत रह्यो। गुरु स्करखेत में जौन कह्यो।।
विस्मययुत बूभेड गुप्त मता। किह जागबलिक मुनि दीन्ह बता।।
हरि रंचि भवानिहिं दीन्ह सोई। पुनि दीन्ह भुसुंडिहिं तत्त गोई।।
हरि रांचि भवानिहिं दीन्ह सोई। भरदाज मुनी प्रति आइ कहेड।।
दोहा—यदि बिध मुनि परितोष लहि, पद गहि पाय प्रसाद।

सुनै जुगल मुनिवर्य कर, तहाँ बिमल संवाद । ३४॥ तेहि ठाँव गए जब दूजे दिना। थल सून निहार मुनीस बिना॥ बट छाँह न सों निह पर्नकुटी। मन बिसमय बाढ़ें उ मर्म पुटी॥ उर राखि उभय मुनि सील चले। हिर प्रेरित कासि की छोर ढले॥ कछु दूरि गए सुधि छाइ जवै। मन सोचत का करिए जु छवै॥ जो भया सो भयो छाब छाहि सधै। हर दरसन कै चितहों छावधै॥ मन ठीक किए मग छागु बढ़ें। चित के पुनि सुरसरि तीर कढ़ें॥ तब तीरिह तीर चले चित दे। भइ साँम जहाँ सो तहाँ टिकिगे॥ दिग वारि पुरा बिच सीतामढ़ी। तहँ छासन डारत वृत्ति चढ़ी॥ निह भूख न नींद बिछिप्त दसा। उर पूरव जन्म प्रसंग बसा॥ दोहा—सीतावट तर तीन दिन, बिस सुकवित्त बनाय।

बंदि छोड़ावन बिंध नृप, पहुँचे कासी जाय ॥ ३५ ॥ भगत सिरोमनि घाट पै, विप्र गेह करि बास ।

राम बिमल जस किह चले, उपज्यो हृदय हुलास ॥ ३६॥ दिन माँ जितनी रचना रचते। निसि माहिं सुसंचित ना बचते॥ यह लोपिकिया प्रति दौस सरै। किरए सो कहा निहं बूिक परै॥ अठवें दिन संभु दिए सपना। निज बोलि में काव्य करो अपना॥ उचटी निदिया डिठ बैठु मुनी। उर गुँजि रह्यो सपने की धुनी॥

प्रगटे सिव संग भवानि लिए। मुनि त्राठहु श्रंग प्रणाम किए॥ सिव भाषेउ भाषा में काव्य रचो। सुर बानि के पीछे न तात पचो॥ सब कर हित होइ सोई करिए। श्रक पूर्व प्रथा मत श्राचरिए॥ तुम जाइ श्रवथपुर बास करो। तहईं निज काव्य प्रकास करो॥ मम पुन्य प्रसाद सों काव्य कला। होइहै सम साम रिचा सफला॥ सोरठा—कहि श्रस संभु भवानि, श्रन्तर्धान भए तुरत।

श्रापन भाग्य बखानि, चले गोसाई अवधपुर ॥ ६ ॥ दोहा—जेहि दिन साहि सभान में, उदय लह्यो सन्मान ।

तेहि दिन पहुँचे श्रवध में, श्री गोसाई भगवान ॥ ३७॥ सरयू किर मज्जन गव दिन में। बिचरे पुलि नारन बीथिन में॥ एक संत मिले कहने सो लगे। थल रम्य लखें महवीरी लगे॥ लैं संग सो ठाम दिखायो भले। वट की बिटपाविल पुन्य थले॥ तिन माँ बट एक बिसाल थही। तिसु मूल में वेदिका सोहि रही॥ तिसु ऊपर बैठु सिधासन से। एक सिद्ध प्रसिद्ध हुतासन से॥ थल देखि लोभायो गोसाई मना। बिसए यहि ठावँ छुटीर बना॥ जब सिद्ध के सिन्निधि मो गुदरे। तिज श्रासन सो जय जय उचरे॥ सो कह्यो गुरु मोर निदेस दियो। तेहि कारन हों यह बास लियो। गुरु मोर बतायड मर्म सबै। सो तो देखत हों परतच्छ श्रवै॥ कुंट—मम गुरु कहेड कि करहि किन सिद्ध एष्ट थल बास।

कुठ---मम गुरु कहुड कि कराह किन सिख्य इंग्ड येल बात ।
कि कहु दिन बीते कहिंहिंगे हिर्ग जस तुलसीदास ॥
हिरिजस तुलसीदास कहिंहिंगे यिह थल आई।
आदि कवी अवतार वायुनंदन बल पाई॥
राजराज बट रोपि दियो मरजाद समुत्तम।
बिस यह ठाहर ठाटु मानि अति हित सासन मम॥१॥

सोरठा—जब ऐहें यहि ठाम, हुलसी सुत तिसु हेतु हित । सौंपि कुटी आराम, तन तिज ऐहहु मम निकट ॥ १०॥

उपदेस गुरू मोहिं नीक लग्यो। बहु जन्म पुरातन पुन्य जग्यो। बिसकै रिसकै तिपकै चौरी। हीं जोहत बाट रहेंड रौरी।

श्रव राजिय गाजिय नाथ यहाँ। हों जाब बसे गुरु मोर जहाँ।। किहिंके श्रम बेदिका ते उत्तरचो। सिर नाइ सिधारेड दूर परचो।। तह श्रासन मारिके ध्यान धरचो। तिसु जोग हुतासन गात जरचो।। यह कौतुक देखि गोसाइं कहै। धनुधारि तेरी बिलहारि श्रहै॥ निवसे तह सौख्य सुपास लहै। दृढ संयम जो मम योग गहे॥ पय पान करें सोड एक समय। रघुबीर भरोस न काहुक भय॥ जुग वत्सर बीत न वृत्ति डगो। इकतीस को संवत त्राई लगो।। दोहा—रामजन्म तिथि वार सब, जस त्रेता मह भास।

तस इकतीसा महँ जुरे, जोग लग्न ग्रह रास ॥ ३८॥ नवमी मंगलवार सुभ, प्रात समय हनुमान । प्रगटि प्रथम अभिषेक किय, करन जगत कल्यान ॥ ३६॥ हर, गौरी, गनपति, गिरा, नारद, सेष सुजान । मंगलमय आसिष दिए, रवि, कवि, गुरु गिरवान ॥ ४०॥

सोरठा-यहि बिधि भा आरंभ, रामचरितमानस बिमल।

सुनत मिटत मद दंभ, कामादिक संसय सकल ॥ ११॥ दुइ वत्सर सातेक मास परे। दिन छिन्नस माँभ सो पूर करे॥ तेंतींस को संवत श्रौ मगसर। सुभ दौस सुराम विवाहिह पर। सुठि सप्त जहाज तथार भयो। भवसागर पार उतारन को॥ पाखंड प्रपंच बहावन को। सुचि सात्त्रिक धर्म चलावन को॥ किल पाप कलाप नसावन को। हार भगति छटा दरसावन को॥ मत बाद बिबाद मिटावन को। सह भेम को पाठ पढ़ावन को॥ संतन चित चाव चढ़ावन को। सङ्ग उर मोद बढ़ावन को॥ हिर्रि-रस हर बस समुभावन को। सद्मंथ बन्यो सुप्रवंध नयो॥ दोहा—महिसुत बासर मध्य दिन, सुभ मिति तत्सतकूल।

सुर समूह जय जय किए, हिषत बरषे फूल ॥ ४१॥ जेहि छिन यह ऋारंभ भो, तेहि छिन पूरेउ पूर निर्बल मानव लेखनी, खींचि लियो ऋति दूर॥ ४२। पाँच पात गनपति लिखे, दिव्य लेखनी चाल। सत, सिव, नाग, ऋरु द्यू, दिसप, लोक गए तत्काल ॥ ४३ ॥ सब के मानस में बसेंड, मानस रामचरित्र। बंदत रिषि कवि पद कमल, मन क्रम बचन पवित्र॥ ४४॥ बंदौ तुलसी के चरन, जिन कीन्हों जग काज। किल समुद्र बूड़त लख्यो, प्रगटेड सप्त जहाज ॥ ४५ ॥ परम मधुर पावन करनि, चार पदारथ दानि। तुलसीकृत रघुपति कथा, कै सुरसरि रसखानि॥ ४६॥

सोरठा-प्रगटे श्री हनुमान, अर्थ सों इति लौं सब सुनै।

दिए सुभग बरदान, कीरति त्रिभुवन बस करो ॥ १२॥ मिथिला के सुसंत सुजान हते। मिथिलाधिप भाव पगे रहते॥ सुचि नाम रुपारन स्वामि जुतो। तेहि अवसर औध में आयो हुतो॥ प्रथमे यह मानस तेई सुने। तिनही अधिकारि गोसाइं गुने।। स्वामि नंद् सुलाल को शिष्य पुनी। तिसु नाम दलाल सुदास गुनी।। लिखिक सोइ पोथि स्वठाम गयो। गुरु के ढिग जाय सुनाय दयो॥ जमुना तट पे त्रय वत्सर लों। रसखानहिं जाइ सुनावत भो॥ तब ते बहुसंख्यक पात लिखे। कछु लोगन श्रो निज हाथ रिषे॥ मुकुतामनि दास जु आयो हतो। हरि सयन को गीत सुनायो हतो॥ तिसु भावहि पै मुनि रीिक गए। पल मों पल भाँजत सिद्धि दए॥ दोहा-तब हरि अनुसासन लहे, पहुँचे कासी जाय।

विश्वनाथ जगदंब प्रति, पोथी दियो सुनाय॥ ४७॥ छंद-पोथी पाठ समाप्त के के धरे, सिवलिंग ढिंग रात में। मरख पंडित सिद्ध तापस जुरे, जब पट खुलेख प्रात में ॥ देखिन तिर्पित दृष्टि ते सब जने, कीन्ही सही संकरम्। दिञ्याषर सों लिख्यो पढ़ें धुनि सुने, सत्यं सिवं सुंदरम् ॥६॥

सिव की नगरी रस रंग भरी। यह लीला जुपाटि गई सगरी।। हरषे नर नारि जोहारि किए। जय जय घुनि बोलि बलैयाँ लिए।। पै पंडित लोगन सोच भयो। सब मान महातम जीव गयो।।

पिहर्हें यह पोथि प्रसादमयी। तब पूछिहें कौन हमें मनयी।। दल बाँधि ते निन्दत बागत भे। सुर बानि सराहत पागत भे॥ कोउ ग्रंथ चोरावन हेतु रचे। फरफंद अनेक प्रपंच पचे॥ निधुआ सिखुआ युग चोर गए। रखवार बिलोकि निहाल भए॥ तेहि पूछे गोसाई ते कौन धुही। जुग स्यामल गौर धरे धनुही॥ सुनि बैन भरै जल नैन कहे। तुम धन्य हते हिर दरस लहे॥ दोहा—तजि कुकरम तसकर तरे, दिय सब बस्तु लुटाय।

जाइ धरे टोडर सदन, पोथी जतन कराय ॥४८॥
पुनि दूसर पात लिख्यो रुचि सों। तेहि ते लिपि पै लिपि होन लगो ॥
दिन दून प्रचार बढ़े लिखकें। सब पंडित हारे हिया मिलकें॥
तब मिस्र बटेसर तांत्रिक ही। दुख दाह सुधीगन रोय कही॥
तिन मारन केर प्रयोग कियो। हिठ भैरव प्रेरि पठाय दियो॥
हनुमंत से रच्छक देखि डरे। उलटे सुबटेसर प्रान हरे॥
तब हारि चले दल को सिज के। मधुसूदन सरस्वित के मठ पै॥
कहै कीन्ह प्रमान महेस सही। किसु कोटि को है निहं बात कही॥
सुति सास्त्र पुरान इतिहास इये। केहिके समकच्छ तिसै कहिये॥
यतिराज कहै मँगवाउव जू। तब पोथि बिलोकि बताउव जू॥
दोहा—जित मँगाय पोथी पढ़े, उरज्यो परमानंद।

फोर दिए लिख श्लोक यह, जयित सच्चिदानंद ॥४६॥ श्लो०—त्रानंदकानने ह्यस्मिन् जंगमस्तुलसी तरुः। कवितामंजरी भाति रामभ्रमरभूषिता॥१॥

जब पंडित त्राए कहे तिन ते। किन पृष्ठिय बात सदासिव से॥ निगमागम सास्त्र पुरान सबै। क्रम ते धरि मानस नीचे फबै॥ जब होत बिहान खुलेड पट तो। सब टूटि परे तेहि देखन को॥ लिख वेद के ऊपर मानस ही। सब पंडित लाज गरे तितही॥ चरनों पै पड़े चरनोदक लै। त्रपराध कराइ समा धर गै॥ निदया को सुपंडित दत्त रबी। सब सास्त्र बिसारद त्रासु कबी॥ मुनि ते हिठ बाद बिबाद कियो। त्रक हारि बिषाद बढ़ायो हियो॥

जब न्हान गोसाई गए मठ ते। तब मारन हेतु गयो लठ ले॥ हतुमंत सुरच्छक देखि भज्यो। त्रपनी करनी पर त्रापु लज्यो॥ पुनि जाइ गोसाइं रिकाय लियो। बर हेतु सुधी हठ भूरि कियो॥ छंद—माँगेउ सो वर तजिए पुरी सुनि विवस भे बर के दिए।

कासिनाथ कहि निषरत होहैं किवत्त बनाय दृढ़ निस्चय किए ॥ सो लिखि धरै हर मंदिरहिं प्रस्थान दिन्छन दिसि किए। सिव दे दरस समुफाइ फेरे छुभित मन घोरज दिए॥७॥ दोहा—सुनि प्रस्थान मुदित भयो, गयो दरस हित धीर। बंद भयो पट धुनि भई, कोप सहित गंभीर॥५०॥

सोरठा—जाइ गोसाई मनाउ, पग परि बहु बिधि बिनय करि।

पुरि महँ लाइ बसाउ, ना तो होइहि नास तव।।१३॥
सुनि टोडर त्राय कियो बिनती। मुनि मानिय सेवक की मिनती॥
प्रिय घाट त्रासी पर भौन नयो। बनिक सह घाट तयार भयो॥
बसिक सुख सों सुख देइय जू। पदकंज सदा हम सेइय जू॥
सुख मानि गए तेहि ठाम बसे। रघुबीर गुनाविल माँहि रसे॥
कलि त्रायउ रात कृपान लिए। मुनि कहँ बहु भाँति सों त्रास दिए॥
सो कहेउ जल बोरहु पोथि निजै। न तो दाहिहौं ताडिहौं चेतु अवै॥
कहिक त्रस सो जु सिधारो जबै। मुनि ध्यान धरेउ हिर हेतु तबै॥
हनुमंत कह्यो किल ना मिनहै। मोहिं बरजत बैर महा ठिनहै॥
लिखिक विनयाविल देहु मोही। तब दंड दियाउव तात स्रोही॥
दोहा—बिदित राम विनयावली, मुनि तब निर्मित कीन्ह।

सुनि तेहि साखी युत प्रभू, मुनिहि अभय कर दीन्ह ॥५१॥
सिथिलापुर हेतु पयान किए। सुकृती जन को सुख सांति दिए॥
भृगु आस्त्रम में दिन चारि रहे। करहीन जुबा कर पाप दहे॥
दिन एक बसे मुनि इंसपुरा। परसी को सुहाग दिए बहुरा॥
गडघाट में राउ गभीर घरे। दुइ बासर लों तहँवाँ टहरे॥
ब्रह्मेस सुद्रसन कैके चले। पुनि कांत ब्रह्मपुर माँ निकले॥
सँवक सुत माँगक ग्वाल हतो। दुहि दूध दियो सुर साधु रतो॥

बर दीन्ह तजे चोरहाई सहूँ। निरबंस न होवहुगे कबहूँ॥ तब बलापतार में आय रहे। तहुँ दास धनी निज कष्ट कहे॥

छंद — कहे कष्ट आपन काल्हि जाइहि प्रान मम पातक बयों।
मूसिंह खवायो भोग किह किह खात हिर सौंहैं कियो।।
रघुनाथिसह जानेउ दगा किर कोप सो बोलेउ मुने।
नहिं खाहि ठाकुर सामुहे मम तोपि बध निस्चय गुने।।।।।।।।

सोरठा—मुनिवर धीरज दीन्ह, कियो रसोई साधु तब। सन्मुख भोजन कीन्ह, ठाकुर लखि रिषि इमि कहेड ॥१४॥

दोहा — तुलसी भूळे भगत की, पन राखत भगवान। जिमि मूरख उपरोहितहिं, देत दान जजमान।।५२।।

निज गेह पित्र करावन को। लै गो मुनि को वर नायक सो।। तहुँ भक्त सुगोबिंद मिस्र मिले। जिसु दृष्टि ते लोह घना पिषिले॥ मुनि गाँव के नाँव में फेर करे। रघुनाथपुरा तिसु नाम परे॥ तहुँ तू चिलके बिचरे बिचरे। ऋषि हरिहरखेत में जा पघरे॥ पुनि संगम मंजि चले सपदी। नियराए विदेहपुरी छपदी॥ घरि बालिका रूप विदेहलली। बहराय के खीर खवाय चली॥ जब जानेड मर्म कहा कहिए। मन ही मन सोचि छपा रहिए॥ द्विज लोगन हाला के घेरि रहे। अरु आपन घोर विपत्ति कहे॥ छत सूबा नवाब बड़ो रगरी। सो तो बारहो गाँव की वृत्ति हरी॥

दोहा—दाया लागि कर्त्तव्य गुनि, सुमिरे वायुकुमार ।
दंडित करि बहुरायऊ, सुखयुत द्विज परिवार ॥ ५३ ॥
मिश्वला ते कासी गए, चालिस संवत लाग ।
दोहाविल संग्रह किए, सिहत बिमल अनुराग ॥ ५४ ॥
लिखे वालमीकी बहुरि, इकतालिस के माँहि ।
मगसर सुदि सितमी रवी, पाठ करन हित ताहि ॥ ५५ ॥
माधव सित सियं जनम तिथि, व्यालिस संवत बीच ।
सत्सैया बरनै लगे, प्रेम बारि ते सींच ॥ ५६ ॥

करुनानिधि सों बिनय किर, दीन्ही मरी भगाय॥ ५७॥ किव केसवदास बड़े रिसया। घनस्याम सुकुल नभ के बिसया॥ किव जानि के दरसन हेतु गए। रिह बाहिर सूचन भेजि दिए॥ सुनिके जु गोसाइं कहैं इतनो। किव प्राकृत केसव आवन दो। फिरिगे भट केसव सो सुनिके। निज तुच्छता आपुइ ते गुनिके॥ जब सेवक टेरेड गे किहके। हों मंटिहों काल्हि बिनय गहिके॥ घनस्याम रहें धासिराम रहें। बलभद्र रहें बिस्नाम लहै॥ रिच राम सुचंद्रिका रातिहि में। जुरै केसव जू असि घाटिहि में॥ सतसंग जमी रस रंग मचो। दोड प्राकृत दिव्य बिभूति खची॥ मिटि केसव को संकोच गयो। उर भोतर प्रीति की रीति रयो॥

दोहा — आदिल साही राज के, भाजक दान बनेत ।

दत्तात्रेय सुविप्रवर, आए रिषय निकेत ॥ ५८ ॥

किर पूजा आसिष लहै, माँगै पुन्य प्रसाद ।

लिखित बालमीकी स्वकर, दिए सहित अहलाद ॥ ५८ ॥

अमरनाथ जोगी तिया, हिर बैरागी लीन ।

ताते कोपि तिनहिं रहित, कंठी माला कीन ॥ ६० ॥

मच्यो कोलाहल साधु सब, आए सुनिवर पास ।

फेरि मिल्यो सो आसनन, रिषय कृपा अनयास ॥ ६१॥

आयो सिद्ध अघोरिया, अलख जगावत द्वार ।

छिन महँ सिद्धाई हरी, उपदेसेउ सुति सार ॥ ६२ ॥

मिषार को बिप्र सधर्मरता । बनखंडि सनाम बिमोह गता

निमिषार को बिप्र सुधर्मरता। बनखंडि सुनाम बिमोह गता।। सब तीरथ लुप्तहिं चाहु थपै। तिसु हेतु सदासिव मंत्र जपै॥ इक प्रेत धना ढिंग ठाढ़ भयो। बहु द्रव्य गड़ो सो दिखाइ दयो॥

सो कह्यो धन तै सभ काज सरो। यहि योनि ते मोर उत्रार करो।।
मन हरिषत विश्र कह्यो मोहि काँ। चैधाम घुमाय सुतीरथ माँ।।
तब कासि गुसाइं के तीर चलो। तिस दरसन होय तुम्हारो भलो।।
सुख मानि के तै सोइ प्रेन कियो। नभ माहिं ऋसी पर हेक हियो॥
जन सार मच्यो बहु लोग जुरे। सब कौतुक देखहिं अंग फुरे॥
निज आस्त्रन ते कहि आयो मुनी। नभ ते भयो जयजयकार धुनी॥

दोहा-दिव्य रूप धरि जान चिंद्, प्रेत गयो हरिधाम ।

तुलसो दरस प्रभाव ते, सोम भयो विधि बाम ॥ ६३ ॥ बनखंडो महि पर गिरेउ, पग छुइ कियो प्रनाम । मुनिसन सब व्यवरा कहां, बसेउ रसेउ तेहि ठाम ॥ ६४ ॥ तासु विनय बस मुनि चले, तीरथ थापन काज । पहुँचे अवधहिं पाँच दिन, तहाँ टिके रिषराज ॥ ६५ ॥

नेतुप अपवाह पाप दिन, तहा हिक गरिनराजा। पर ।।

दै रामगीताविल गायक को । जे गाविह जस रघुनायक को ॥

मन बोध तिवारिह अाध छटा । सब कंचनमय बन भूमि अटा ॥

देखरा के चले रो नाही टिके । पुनि स्करखेत में जाय थिके ॥

सियावार सुगाँव में बास लिए । तह सीता सुकूप को पाथ पिए ॥

पहुँचे लखनैपुर मौद भरे । अरु धेनुमती तट पै उतरे ॥

कहुँ दीनन को प्रतिपाल करें । कहुँ साधुन के मन मोद भरें ॥

कहुँ लखन लाल को चिरत बचें । कहुँ प्रेम मगन ह्वै आपु नचें ॥

कहुँ रामायन कल गान सचें । उत्साह कोलाहल भूरि मचें ॥

कहुँ आरत जन को ताप हरें । कहुँ अज्ञानिन उर ज्ञान धरें ॥

दोहा—निरधन भाट दमोदरहिं, आसिष दै कवि कीन ।

लहेउ बिपुल धन मान बहु, भा कविकला प्रवीन ॥ ६६ ॥
तहँ ते मलिहाबाद में, ऋाय संत सिरताज ।
रामायन निज कृत दिए, ब्रजबल्लभ भटराज ॥ ६७ ॥
पुनि ऋनन्य माध अभिले, कोटरा प्रामहिं जाय ।
माता प्रति सिच्छा सुने, भगति दिए बतलाय ॥ ६८ ॥
पुनि जाय बिट्टर में रैनि बसे । सिर मज्जत पाँक में जाइ बॅसे ॥

गहि बाँह निकारेड जन्हुसुता। तन तायो जरा न रही जु बुता ॥ तहँ ते चिल जाय सँडीले परे। गौरी संकर गृह माथ घरे॥ कहे या घर में लीन्हें जनम पखा। मनसूखा स्वयं श्री कृस्न सखा॥ कछु काल गए सोइ जन्म धर्यो। बंसीधर ताकर नाम पर्यो॥ कित्र भो सुनित्रर उपदेस कियो। पख रास सुनै तनु त्याग दियो॥ तेहि व्योम बिमान पै जात लख्यो। इलवाई सुसिद्ध प्रवीन मख्यो॥ सत्संगिन देखि निहाल भए। उपदेस सनातन पूर लए॥ दोहा—संडीले ते मूनि चले, मग ठाकुर छितिपाल।

नमन कियो नहिं मदं मतो, तुरत भयो कंगाल ॥६९॥ सोरठा—वित्रन किय अपमान, ताते ते निरधन भए।

कैथन किय सनमान, सुखी भए घन बंस लहि॥१६॥ दोहा—जुरै जुलाहे भेंट धरि, लहै बिपुल घन धान्य।

पहुँचे नैमिष बन मुनी, सर्व तंत्र सम्मान्य॥७०॥ सोधि सकल तीरथथपे, किय त्रय मास निवास।

निले पिहानी के सुकुल, संवत लगु उनचास ॥ १॥ स्वैराबाद को सिद्ध प्रवीन घरे। मुनि श्रापुइ जोग ते जाइ परे॥ किर ताहि निहाल चले मिसरिष। संगमं बनखंडि दुचारिक सिष॥ पुनि नाव चढ़े सुख सों बिचरे। पुर राम सुनै तुरतै उतरे॥ नृप सेवक टंटा बेसाहि रहे। सब माल मता तिज राह गहे॥ सिहराम सुनो पग दौरि गह्यो। किरिके सु विनय पद टेकि रह्यो॥ तब लौटि परे तिसुधाम बसे। हनुमंतिह थापि तहाँ बिलसे॥ वंसीबट नाम धर्यो वटरय। मगसर सुदि पंचमी रास रचय। वृंदावन में तहाँ ते जु गए। सुठि राम सुघाट पै बास लए। बड़ धूम मचो सुचि संत घरे। मुनि दरसन को नर नारि जुरे। दोहा—स्वामी नाभा ढिंग गए, ते किय बहु सम्मान।

उच्चासन पधराइ मुनि, पूजे सहित विधान ॥७२॥ विष्ठ संत नाभा सहित, हरि दरसन के हेत। गए गोसाइं मुद्दित मन, मोहन मदन निकेत॥७३॥ राम उपासक जानि प्रभु, तुरत धरे धनुवान । दरसन दिए सनाथ किय, भगत-बळ्ळल भगवान ॥ उष्ठ॥ बरसाने में लीला सो व्यापि गई । मुनि आसन पै बिड़ भीर भई ॥ कळ्ळ करन उपासक देव भरे । धनुवान धरे पर मोह सरे ॥ तिनको समुमाय सुतत्त्व महा । जन को प्रन राम न राख्यो कहा ॥ सुभ दिच्छन देस ते जात हतो । हिर मूरित अवधि थापन को ॥ बिस्नाम भयो जमुनातट पै । लिख मूरित मोहे विप्र उदे ॥ सो चहो हिर विग्रह वाई थपै । विनती किय जाय गोसाइहि पै ॥ न उठाए उठे जब सो प्रतिमा । तब थापित कीन्ह तहें जिजिमा ॥ तिसु नाम कौसिल्या-नंदन जू । मुनिराज धरे जग बंदन जू ॥ नंददास कनौजिया प्रेम महे । जिन सेस सनातन तीर पहे ॥ सिच्छा गुरु बंधु भए तेहिते । अति प्रेम सों आय मिले यहि ते ॥ दोहा—हित सुत गोपीनाथ प्रति, महिमा अवध बखानि ।

जेहि नहिं ठाँव ठिकान कहुँ, तिनहिं बसावत त्र्यानि ॥७५॥ फेरि त्रमनिया दिए पुनि, सखरा ताहि बताय। हलवाई बनिकन सदन, बालक्रस्न दिखराय॥७६॥

सोरठा—इमि लीला दरसाय, भगतन उर आनंद भरि।
चित्रकूट महँ जाय, किए कछुक दिन बास तहँ॥१०॥
सतकाम सुविप्र गोसाईँ लगे। दीच्छाहित आयो सुत्रृत्ति जगे॥
लिख कामिकार न सिष्य किए। टिकिगो तहँ सो हठ ठानि हिए॥
जब रात में रानि कदंब लता। आइ तासु विलोकन सुंदरता॥
तिन दीपक बाति बढ़ाइ लियो। लिखकै मुनि सुंदर सीख दियो॥
सो विप्र लजाय के पाँय पर्यो। करिकै मुनि छोह विकार हर्यो॥
पुनि विप्र दरिद्र महा जलपा। मदाकिनि इबन हेतु चला॥
तिसु प्रान बचावन हेतु रिषय। सुठि दारिद मोच सिला प्रगटय॥
पुनि साहि खबास पठायउ जू। मुनिराजिह दिल्ली बुलायउ जू॥
दोहा—चले जमुन तट नृप तिलक, साधु कियो सरनाम।
राधा बल्लभ भगति दिय, रीमे स्थामा स्थाम॥००॥

सोरठा—उड़छै केसवदास, प्रेत हतो घेरेड मुनिहिं
उधरे विनहि प्रयास, चिह विमान स्वर्गाह गयो॥१८॥
चरत्रारि के ठाकुर की दुहिता। जिसु सुंदरता पै जग सुहिता॥
इक नारिहिं ते तिसु व्याह भयो। जब जानेड दाहन दाह भयो॥
बर की जननी जनमावत ही। सो प्रसिद्ध कियो तेहि पुत्र कही॥
अनुकूलहिं साज समान कियो। जे जानत में तिहि पूजि दियो॥
यहि कारन घोखा भयो बहुतै। अब रोबत मींजत हाथ सबै॥
तिन घेरे दया लिंग संत हिए। तिसु हेतु नवाहिक पाठ किए॥
विआम लगायो सो जानिय जू। तिसु सब्द प्रथम यह आनिय जू॥
हिय, सत, अह कीन्हर स्याम लगा। औ राम सैल पुनि हारि पगा॥
कह मारुत सुत, जहँ तहँ, पुन्यं। इति पाठ नवाहिक ठाम अयं॥

दोहा-नारी ते नर होइ गयो, करतिह पाठ विराम।

पुलिकत जय तुलसो कहै, जय जय सीताराम ॥ ७८ ॥ तहँ ते पँचयं दिन मुनी, पहुँचे दिल्ली जाय । स्वविर पाय तुरतिह नृपति, लिय दरबार बुलाय ॥ ७६ ॥ दिल्लीपति बिनती करी, दिखरावहु करमात । मुकिर गए बंदी किए, कीन्हे किए उतपात ॥ ८० ॥ वेगम को पट फारेऊ, नगन भई सब बाम । हाहाकार मच्यो महल, पटको नृपिह धड़ाम ॥ ८१ ॥ मुनिहिं मुक्त तत छन किए, छमापराध कराय । बिदा कीन्ह सनमान जुत, पीनस पै पधराय ॥ ८२ ॥

चिल दिल्ली ते आए महावन में। निसि बास किए जु अहीरन में॥ इक ग्वार भगीरथ पे दुरिगे। तेहि सिद्ध सुसंत बनावत भे॥ दसएँ दिन औधिह आय रहे। भिर पाख तहाँ सुसताय रहे॥ हिरदास सुभक्त सुगीत रयो। तेहि माँ कछु सब्द असुद्ध भयो॥ सुधराए मुनी पे न बोध भयो। तिसु कीर्त्तन में अवरोध भयो॥ सपने मुनी ते रघुबीर कह्यो। निहं सुद्ध असुद्ध सुभाव गह्यो॥ जब जाइ मुनि तिसु भाव भरो। जस गावत हो तस गाया करो॥

सुनि बालचरित्र स्रनंदित ह्वै । मुनि तुष्ट किए सुपटंबर दै ॥ दोहा—देत्र मुरारी भेंट मिलि, सहित मल्कादास । पहुँचे कासी में रिषय, किए श्रखंड निवास ॥ ८३ ॥

सुचि माथ में गंग नहाय हते ।सिर भीतर मंत्र महा जपते ॥
तन वृद्ध सो काँपत रोम छड़े । गिनका रहि देखत तीर खड़े ॥
किंदिके मुनि सींचेउ वस्त्र धरे । दुइ बुंद सोई गिनिका पै परे ॥
वेस्या मन में निरवेद जगो । बहु दृश्य निरय दिखरान लगो ॥
सब पाप प्रपंच ते दूर भगी । उपदेस ले हिरगुन गान लगी ॥
हरिद्त सु विप्र दिरद्र महा । तिसु गंग के पार में बास रहा ॥
मुनि के ढिग छाय विपत्ति कही । जस दीन दसा घर केर रही ॥
ऋषि अस्तुति गंग बनाय करी । सुरसिर दें भूमि विपत्ति हरी ॥

दोहा—निंदक मुनि श्रक भगतिपथ, मुलई साहु कलार ।
निधन भयड टिकठी धरे, लैगे फूकनहार ॥ ८४ ॥
तासु तिया रोवत चली, मुनि ढिग नायउ सीस ।
सदा सोहागिन रहहु तुम, मुनिवर दीन्ह श्रसीस ॥ ८५ ॥
बिलखि कही सो निज दसा, सव मुनि लिए मँगाय ।
चरनामृत मुख देइकैं, तुरतै दिए जियाय ॥ ८६ ॥

तेहि बासर ते मुनि नेम लिए। श्ररु बाहिर बैठव त्यागि दिए॥
रहे तीन छुमार बड़े सुकृती। मुनि चरनन में तिनकी भगती॥
रिषि केस रह यौ मनिकनिका पै। बिसुनाथ के मंदिर सांति पदे॥
श्रमपूर्ना में दाता दीन रहे। रहनी गहनी सम साम गहे॥
मुनि दरसन को नित श्रावत जू। चरनोदक लै घर जावत जू॥
पहिचानि सुप्रीति मुनी तिनकी। सुचि टेक विवेक समीचिन की॥
तिनके हितही बहिरायँ मुनी। दैके दरसन भितरायँ पुनी॥
सब दरसक बृंद चबाव करें। मुनि पै पछपात को दोष धरें॥
दिन एक परीच्छा लीन मुनो। बहिराए नहीं सोइ भाव गुनी॥
तन तीनिउ ता छिन त्यागि किए। चरनोदक जीवन दान दिए॥

दोहा—सोरह सै उनहत्तरो, माधव सित तिथि थीर। पूरन त्रायू पाइकै, टोडर तजै सरीर ॥ ५७ ॥ मीत विरह में तीन दिन, दुखित भए मुनि धीर। सम्भि सम्भि गुन मीत के, भर्यो बिलोचन नीर ॥ यय ॥ पाँच मास बीते परे, तेरस सुदी कुन्नार। युग सुत टोडर बीच मुनि, बाँटि दिए घर बार ॥ ८ ॥ नख सिख कर्ता त्रासु कवि, भीषमसिंह कनगोय । त्रायो मुनि दरसन कियो, त्यागेउ तन हरि जोय ॥ ६० ॥ गंग कहेउ हाथी कवन, माला जपेउ सुजान। कठमलिया वंचक भगत, किह सो गयो रिसान ॥ ६१ ॥ छमा किए नहिं स्नाप दिय, रँगे सांति रस रंग। मारग में हाथी कियो, भपटि गंगतन भंग॥ ६२॥ किंब रहीम बरवा रचे, पठए मुनिवर पास । लिख तेइ सुंदर छंद में, रचना किए प्रकास ॥ ६३॥ मिथिला में रचना किए, नहळू मंगल दोय। मुनि प्रांचे मंत्रित किए, सुख पावें सब कोय॥१४॥ बाहु पीर ब्याकुल भए, बाहुक रचे सुधीर। पुनि विराग संदीपनी, रामाज्ञा सकुनीर ॥६५॥ पूर्व रचित लघु यंथननि, दोहराए मूनि धीर। लिखवाए सब त्रान ते, भो त्रति छीन सरीर ॥ ६६॥ जहाँगीर श्रायो तहाँ, सत्तर संबत बीत। धन धरती दीबो चहै, गहे न गुनि विपरीत ॥ १७॥ बीरबल की चर्चा भई, जो पदु वागविलास। बुद्धि पाइ नहिं हरि भजे, मुनि किय खेद प्रकास ॥ ६८ ॥ अवधपुरी को चोहड़िहं, अवधवासि प्रिय जानि । हृद्य लगाए प्रेमवस, रामरूप तेहि मानि॥ ६६॥ सिद्ध वृंद गिरिनार के, नभ ते उतरे आय। करि दरसन पुलकित भए, प्रस्न किए सतिभाय ॥ १०० ॥

जोग न भगति न ग्यान बल, केवल नाम अधार।
मुनि उत्तर सुनि मुदित मन, सिद्ध गए गिरिनार॥ १०१॥
सोरठा—तुमिह न व्यापै काम, अति कराल कारन कवन।
किंद्र तात सुख्याम, जगो प्रभाव कि भगति बल॥ १६॥
दोहा—बैठि रहे सुनि घाट पर, जुरै लोग बहुताय।
आयो भाट सुचंद्रमनि, विनय कियो परि पाय॥ १०२॥

## सवैया

पन दोइक भोग विषय ऋरुमान ऋब जो रह्यों सो न खसाइय जू । अवलौं सब इंद्रिन लोग हॅस्यो अब तो जिन नाथ हँसाइय जू ॥ मद मोह महा खल काम अनी मम मानस ते निकसाइय जू। रघुनंदन के पद के सदके तुलसी मोहि कासी बसाइय जू ॥ १॥ दोहा-विनय सुनत पुलकित भए, कहि रिषिराज महान। बसहु सुखेन इतै सदा, करहु राम गुन गान ॥ १०३ ॥ हत्यारा ढिग स्त्रायऊ, विप्रचंद तिसु नाम । दूर ठाढ़ बोलत भयो, राम राम पुनि राम ॥ १०४ ॥ इष्ट नाम सुनि मगन भे, तुरत लिए उर लाय। श्रादर जुत भोजन दिए, हरिष कहे रिषिराय ॥ १०५ ॥ तुलसी जाके मुखनि ते, धोखेहु निकसे राम। ताके पग की पैतरी, मेरे तन की चाम ॥ १०६॥ समाचार व्याप्यो तुरत, बीथिन बीथिन माँम। ग्यानी ध्यानी विप्रभट, सुधी जुरै भई साँम ॥ १०७॥ कैसे घातक शुद्ध भो, कहिए संत महान। कहे जु नाम प्रताप ते, बाँचहु वेद पुरान ॥ १०८॥ कह्यौ लिख्यो तो है सही, होत न पै विश्वास। मन माने जाते कहिय, सोइ कर्त्तव्य प्रकास ॥ १०६ ॥ कहे जो सिव को नादिया, गहे तासु कर प्रास। तब तो निश्चय उपजही, सब के मन बिस्वास ॥ ११० ॥

मुनि प्रसाद ऐसहि भयो, चहुँ दिसि जय जयकार । . निद्क माँगे छमा सब, पग परि वारंबार ॥ १११ ॥ राम नाम दिन भर रटै, लोभ विवस मुनि थान। साँभ समय तेहि विप्र कहँ, द्रव्य देत हिनुमान ॥ ११२ ॥ राम दरस हित कमलभव, हठेउ कहेउ मुनिराय। त्तर ते कूदि त्रिसूल पै, दरस लेहु किन जाय ॥११३॥ गाड़ि सूल ऋरु विटप चढ़ि, हिम्मत हारेउ पात। लखेउ पद्राहीं वीर इक, श्रस्व चढ़े मग जात ॥ ११४ ॥ पूछेउ मर्म कहेउ कथा, सो चढ़ि विटप तुरंत। कूदेउ उर बिस्वास धरि, दीन्ह दरस भगवंत ॥ ११५ ॥ श्रंत समय हनुमत दिए, तत्त्व ग्यान को बोध। राम नाम ही बीज है, सृष्टि वृच्छ नयग्रोध ॥ ११६ ॥ पर प्रस्थान की सुभ घड़ी, आयो निकट बिचारि। कहेउ प्रचारि मुनीस तब, आपन दसा निहारि ॥ ११७ ॥ रामचंद्रं जस बरनिके, भयो चहत ऋब मौन। तुलसी के मुख दीजिए, अब ही तुलसी सोन ॥ ११८॥ संवत सोरह सै श्रसी, श्रसी गंग के तीर। सावन स्यामा तीज सनि, तुलसी तज्यो सरीर ॥ ११६ ॥ मूल गोसाईचरित नित, पाठ करै जो कोय। गौरी सिव इनुमत कृपा, राम परायन होय ॥ १२० ॥ सोरह सै सत्तासि सित, नवमी कातिक मास। विरच्यो यहि निज पाट हित, 🛮 बेनीमाधवदास ॥ १२१ ॥ इति श्री वेगीमाधवदास कृत मृलगोसाईंचरित समाप्तम्। श्री शांडिल्य गोत्रोत्पन्न पंक्तिपावन त्रिपाठी रामरच मिरा रामदासेन तदात्मजेन् च लिखितम् । मिति विजया दशमी संवत् १८४८ भृगुत्रासरे॥ िनागरोप्रच रिगो पत्रिका भा० ७ सं० ४

जोग न भगति न ग्यान बल, केवल नाम ऋघार । मुनि उत्तर सुनि मुदित मन, सिद्ध गए गिरिनार ॥ १०१ ॥ स्रोरठा—तुमिह न व्यापे काम, ऋति कराल कारन कवन । किह्य तात सुख्याम, जगो प्रभाव कि भगति बल ॥ १६ ॥ दोहा—बैठि रहे सुनि घाट पर, जुरै लोग बहुताय । ऋायो भाट सुचंद्रमनि, विनय कियो परि पाय ॥ १०२ ॥

## सबैया

पन दोइक भोग विषय ऋरुमान ऋब जो रह्यों सो न खसाइय जू । अवलौं सब इंद्रिन लोग हॅस्यो अब तो जिन नाथ हँसाइय जू ॥ मद मोह महा खल काम अनी मम मानस ते निकसाइय जू। रघुनंदन के पद के सदके तुलसी मोहि कासी बसाइय जू ॥ १॥ दोहा—विनय सुनत पुलकित भए, कहि रिषिराज महान। बसहु सुखेन इतै सदा, करहु राम गुन गान ॥ १०३ ॥ हत्यारा ढिग स्त्रायऊ, विप्रचंद तिसु नाम । दूर ठाढ़ बोलत भयो, राम राम पुनि राम ॥ १०४ ॥ इष्ट नाम सुनि मगन भे, तुरत लिए उर लाय। श्रादर जुत भोजन दिए, हरिष कहे रिषिराय ॥ १०५ ॥ तुलसी जाके मुखनि ते, धोखेहु निकसे राम। ताके पग की पैतरी, मेरे तन की चाम ॥ १०६॥ समाचार व्याप्यो तुरत, बीथिन बीथिन माँम। ग्यानी ध्यानी विप्रभट, सुधी जुरै भई साँम ॥ १०७॥ कैसे घातक शुद्ध भो, कहिए संत महान। कहे जु नाम प्रताप ते, बाँचहु वेद पुरान ॥ १०८॥ कह्यौ लिख्यो तो है सही, होत न पै विश्वास। मन माने जाते कहिय, सोइ कर्त्तव्य प्रकास ॥ १०६॥ कहे जो सिव को नादिया, गहे तासु कर प्रास। तब तो निश्चय उपजही, सब के मन बिस्वास ॥ ११० ॥

मुनि प्रसाद ऐसहि भयो, चहुँ दिसि जय जयकार । निद्क माँगे छमा सब, पर्ग परि बारंबार ॥ १११ ॥ राम नाम दिन भर रटै, लोभ विवस मुनि थान। साँभ समय तेहि विप्र कहँ, द्रव्य देत हिनुमान ॥ ११२ ॥ राम दरस हित कमलभव, हठेउ कहेउ मुनिराय। त्तर ते कूदि त्रिसूल पै, दरस लेहु किन जाय ॥११३॥ गाड़ि सूल ऋरु विटप चढ़ि, हिम्मत हारेउ पात। लखेउ पद्राहीं वीर इक, श्रस्व चढ़े मग जात ॥ ११४ ॥ पूछेउ मर्म कहेउ कथा, सो चढ़ि विटप तुरंत। कूदेउ उर बिस्वास धरि, दीन्ह दरस भगवंत ॥ ११५ ॥ श्रंत समय हनुमत दिए, तत्त्व ग्यान को बोध। राम नाम ही बीज है, सृष्टि वृच्छ नयग्रोध ॥ ११६ ॥ पर प्रस्थान की सुभ घड़ी, आयो निकट बिचारि। कहेउ प्रचारि मुनीस तब, आपन दसा निहारि ॥ ११७ ॥ रामचंद्रं जस बरनिके, भयो चहत ऋब मौन। तुलसी के मुख दीजिए, अब ही तुलसी सोन ॥ ११८॥ संवत सोरह सै श्रसी, श्रसी गंग के तीर। सावन स्यामा तीज सनि, तुलसी तज्यो सरीर ॥ ११६ ॥ मूल गोसाईचरित नित, पाठ करै जो कोय। गौरी सिव इनुमत कृपा, राम परायन होय ॥ १२० ॥ सोरह सै सत्तासि सित, नवमी कातिक मास। विरच्यो यहि निज पाट हित, 🛮 बेनीमाधवदास ॥ १२१ ॥ इति श्री वेगीमाधवदास कृत मृलगोसाईंचरित समाप्तम्। श्री शांडिल्य गोत्रोत्पन्न पंक्तिपावन त्रिपाठी रामरच मिरा रामदासेन तदात्मजेन् च लिखितम् । मिति विजया दशमी संवत् १८४८ भृगुत्रासरे॥ िनागरोप्रच रिगो पत्रिका भा० ७ सं० ४